#### **TIGHT BINDING BOOK**

TEXT FLY WITHIN THE BOOK

UNIVERSAL LIBRARY OU\_178018

AWARININ AWARIN AWARIN

# अम्बपाछी

लेखक

रामरतन भटनागर, एम्० ए०

कताब महल

द्वितीय संस्करण, १६४५

सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरिच्चत

प्रकाशक: —िकताव महल, इलाहाबाद मुद्रक: —मगनकृष्ण दीच्चित, जगत प्रेष, इलाहाबाद

## समर्पग

श्रनेक साहित्यिक मतभेदों के रहते हुए
जिनसे ग्रुफे हमेशा स्नेह, सलाह और उत्साह
मिलते रहे हैं और जिनकी एकांत साधना को
मैंने आक्चर्य और गर्व से देखा है, उन्हीं हिंदी
की श्रेष्ठ शक्ति श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' को
मैं यह अपनी पहली कृति भेंट करता हूँ।

'हसरत'

AND PHANTER WAS WAS AND ASSESSED.

कृष्णकुंज, कटरा, प्रयाग । १४ जुलाई १६३६

## भूमिका

प्रत्येक युग अतित को अपने उंग से दिखता है। ऐतिहासिक वस्तु एक रहते हुए भी इतिहास के किसी एक काल का विवेचन प्रत्येक युग में नए उंग से किया जाना है। बात यह है कि इतिहासकार अपने समय की समस्याओं के अध्ययन से अतित में पैठने का एक नवीन टिष्टकीण पा जाता है। जो बात इतिहास के विद्यार्थी के ऊपर लागू है वही एतिहासिक-उपन्यासकार पर भी लग जाती है। मैंने यही बात अपने सामने रक्खी है।

इस उपन्यास में मैंने बुद्ध के समय का चित्रण किया है। इसके ऊपर वह रंगीन त्रावरण नहीं है जिसे रोमांच-लेखक पिछले युग पर डाल देते हैं। कथा का केन्द्र वैशाली है। यह हमारा श्रांतिम प्रजातंत्र राष्ट्र था। श्राज जनतंत्र की माँग है। इस नाते यह उपन्यास श्रापको रूचेगा। श्राप प्राचीन भारत के एक जनतंत्र से परिचित होंगे।

स्थान-स्थान पर जो पाली शब्दों का प्रयोग है, उसे आप संदर्भ से समभ सकेंगे। उन शब्दों की व्याख्या करना मुक्ते उचित नहीं लगता। इसी तरह शुभा और प्रकृति के पूर्व-जीवन के संबंध में मैंने संकेत करके छोड़ दिया है। इससे कथा वस्तु में बाधा नहीं पड़ेगी। यदि आप उनके संबंध में उत्सुक हों तो बौद्ध-साहित्य में आपको उनका विशेष परिचय मिलेगा। वे मेरी प्रधान पात्रियाँ नहीं हैं। मेरा उद्देश्य अंबपाली के जीवन के परिवर्षन और बुद्ध के समय का निरुप्य करना रहा है।

## **अम्बपाली**

## पहला परिच्छेद

त्राधार-स्तम्भ पर मिद्रा का पात्र रखते।हुए त्र्यम्बपाली ने करवट ली। भीने रेशमी कपड़ों के भीतर से उसके सुगठित क्राङ्गों की रेखाएं समुद्र की बड़ी हिलोरों की तरह उठकर चण भर में शांत हो गईं।

उसने मुस्कराते हुए कुमार गुप्त को देखा । वह उसी की स्रोर देख रहा था।

वह उससे पहले जाग गया था !

मोतियों की भालर में होकर बाहर का नीला आकाश दिखाई पड़ता था, वहाँ नया दिन जन्म ले रहा था।

उसे याद हो आया—आज बसंत का पर्व था, वह आज नगर की स्वामिनी थी। पिछले इस वर्ष से वैशाली के युवकों ने इस दिन उसके मीनाचा पताका से सुसज्जित चाँदी के रथ को हिरएयगभें के मन्दिर तक खींचा था। आज उसकी विजय का दिन था।

पारवं में से किसी ने वीसा पर मंकार दी।

यह उसके जागने का समय था। बीखा के मंद स्वरों में उसे गीत सुनाकर जगाया जाता था।

कोई गा उठा।

एक नीले, मालर लगे, परदे को हिलाते हुए बसंत के पवन ने शयन-कन्न में प्रवेश किया। बुमार गुप्त ने कहा—''श्राज बसंत का पहला दिन है। मैं मधुपव की रानी को बधाई देता हूँ।"

श्रम्बपाली ने उसकी श्रोर किश्चित हास्य से देखते हुए वहा—"धन्यवाद! श्राज मुक्ते दिन भर छुट्टी नहीं मिलेगो...।" पार्श्व का नारी कंठ मलय के साथ कक्त में भूमता हुआ। श्राया।

अम्बपाली ने तिकये के महारे चन्द्राकार भुक कर अंगड़ाई लेते हुये कहा — 'यह चन्द्रसेना गा रही है।''

कुमार गुप्त के लिये यह नया नाम था, सहसा उसे यह जान पड़ने लगा कि उस स्वर में एक विशेष प्रकार का ऋाकष्या है जो उसे खींच रहा है। गीत में निषाद को छूते हुए मन्द्र सप्तक के सारे स्वर आरोह-अवरोह में चढ़ उतर रहे थे। कोई औढ़व राग था।

उसने सिर उठाया तो अम्बपाला सामने क एक चित्र को देख रही थी। वह उसे नगर के सबसे श्रेष्ठ चित्रकार सत्य-काम समर्थ का उपहार था—चित्र उसी का था। पाँच वर्ष पहले आज ही के दिन वह इस कक्ष में आया था। कुछ पुरानी स्मृति हो आई और वह मुस्करा दी। कुमार गुप्त ने इसको और ध्यान दिया। वह विजय और गवं की हँसी थी—उसे चित्रकार का ध्यान हो आया।

एक बड़े बजड़े के उत्पर कई महीनों दोनों साथ रहे थे। कुमार गुप्त राजगृह से आ रहा था। इसी बजड़े पर उसकी सत्यकाम से भेंट हुई थी। राजनीति पर बात छिड़ी हुई थी। कुमार गुप्त ने कहा था—''राजगृह में जो उत्परी शांति के चिन्ह देख पड़ते हैं उनके नीचे एक भयंकर अशांत ज्वालामुखी देख रहा हूँ। बिम्बसार के हाथ दुबल हैं। स्वयम् युवराज अजातशतु ने अपना एक गुप्त संगठन बना रक्खा है।''

एक व्यक्ति ने कहा—"यह मैं मानता हूँ .......हो सकता है आप ठीक तथ्य को पहुँच गये हों। मुक्ते स्वयम् युवराज की ओर से थोड़ा भय हैं।" "वृज-संघ ने मल्लों से प्रार्थना की है कि वह राजगृह के सैन्यसंचालन पर ध्यान दें और दोनों गणतंत्र आक्रमण के समय परस्पर सहायता दें"—यह एक नवयुवक ने कहा—

'यह तो हमें विश्वास नहीं होता कि गणतंत्र पर त्राक्रमण होगा,"—कुमार गुप्त ने युवक को लच्य कर के कहा।

युवक ने पीछे छूटती हुई राजगृह की ऊँची पहाड़ियों श्रौर उन पर बने ध्रुव-निर्देशक यंत्र को देखते हुए एक निश्वास छोड़ कर कहा- 'श्राप गणतंत्रों के विषय में विशेष नहीं जानते।"

कुमार गुप्त ने पूछा—''क्या आप वैशाली से आ रहे हैं ?''

''हाँ, कुछ दिन पहले मैं वहाँ था।''

फिर उस युवक से कुमार गुप्त का विशेष परिचय हो गया।
उसका नाम सत्यकाम समथे था। उसने तत्त्वशिला में चित्रकला की शित्ता पाई थी। वह वैशाली से लौट रहा था। उस
समय वह अम्बपाली का यही चित्र बना रहा था जो इस समय
कुमार गुप्त के सामने था। लगभग १० दिन वे बजड़े पर रहे
और उसी समय यह चित्र समाप्त हुआ था। इस चित्र से
कुमार गुप्त की कितनी कुछ स्मृतियों का सम्बन्ध था।

फिर यह चित्र अम्बपाली के पास कब और कैसे आया, वह नहीं जानता था। हाँ सत्यकाम इसके विषय में कुछ अधिक नहीं कहा करता था। यह अवश्य कि कुमार गुप्त ने पहले-पहल अम्बपाली का नाम नहीं सुना। वेशाली के लिये तब वह विदेशी था। परिचायिका ने शयन-गृह में प्रवेश करते हुये कहा— "वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी की जय हो। आज मधुपर्व है……….।"

श्रम्बपाली ने हँसते हुये उत्तर दिया—"सुनन्दा, तू वड़ी चतुर है। जा, चन्द्रसेना से कह कि श्रङ्गार भवन को ठीक रक्खे!"

सुनन्दा मुड़ने लगो थी कि बाहर सहनाई बज उठी और उसी समय प्रतिहारी ने ऊँचे स्वरों में कहा 'मधुपर्व की बधाई के लिये सामंत-युवक प्रकोब्ठ में उपस्थित हैं।'

अम्बपाली ने कहा-"सुनन्दा !"

सुनन्दा रुक गई। अबकी बार कुमार गुप्त की खोर देख कर वह मंद्रम्स्कराई!

अम्बपाली ने कहा ''सुनन्दा देख सामंत-पुत्रों को कह कि अम्बपाली उनके अनुराग-प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हैं। वह रथयात्रा के समय की प्रतीच' में तैयार रहेगी। वे जा सकते हैं।''

सहनाई बज रही थी। सुनन्दः कज से चली गई थी। श्रम्बपाली ने कुमार गुप्त को देखा उसने कहा --- "कुमार गुप्त जीवन का लद्द्य जानते हो ?"

"जीवन का लच्य सुग्व श्रीर शांति' कुमार गुप्त ने मुन्कर दिया।

"तृष्टि श्रीर उल्लास, विजय श्रीर वासना" श्रम्बपाली ने कहा। " वह कुमार गुप्त के पास जाकर बैठ गई उसकी काली केश-राशि कुछ अस्त त्यस्त हो रही था। भूमती हुई लटों को हाथों से उत्पर उठा कर उसने विजय की दृष्टि से कुमार गुप्त को देखा। "जीवन के इस चक्र पर चढ़न! श्रीर उत्तरना—यह बात मत्य है, कुमार गुप्त. परन्तु श्रम्बिका

नं चढ़ना जाना है, उतरना नहीं। उसने गौरव के मध्याह के सृथ को तपते देखा है। आज का दिन उसके वर्ष भर के सौभाग्य का सूचक है।"

कुमार गुष्त ने उसके श्रथरों पर ऋपने श्रधर धर दिये। देर तक वह उसे प्यार करता रहा।

महसा बाहर फिर जनरव तीव्र हो उठा। सहनाई की अमावरी की गत के ऊपर अम्बपाली ने उसे सुना। वह कुमार गुप्त के भुजापाश से ब्रूट कर निकल गई। उसने अपने वस्न को ठीक किया और चन्द्रसेना को पुकारा।

चन्द्रसेना ने प्रवेश किया।

मोलह-सत्रह की युवती, चंपा की नई खिली कली, एक विषाद पूर्ण त्राभा उसके मुख पर ।

"चन्द्रसेना, तुम्हें त्राज कुमार गुप्त के पास दिन भर रहना होगा।'' उसने मंद मुस्कराते हुये कहा —''यह मेरे सब से प्रिय त्र्यातिथि हैं।'

चन्द्रसेना ने कुमार गुप्त की ऋोर दृष्टि डाली. फिर स्वा-र्मिनी की ऋोर। कहा— जो ऋाज्ञा।"

'कुमार गुप्त को मेरी श्रनुपिस्थिति श्रखरेगी,'' जैसे उसने स्वगत कहा हा. श्रम्बपाली ने कहा, 'परन्तु कोई दूसरा मार्ग नहीं ''''कुमार गुप्त, क्या तुम रथयात्रा का उत्सव देखने हिरस्यगभे के मन्दिर न पहुँचोगे—मैं प्रसन्न हूँगी।''

चन्द्रसेना की त्रोर देखते हुए उसने कहा, "त्रब मुफे तैयार होना चाहिये। चला चन्द्रसेना। तुम्हारा नाम बड़ा सुन्दर है।'

#### [ \$ ]

## दूसरा परिच्छेद

"विजय वर्म ! मेरा रथ तैयार करो"

विजय वर्म बाहर प्रकोष्ठ से होता हुआ रथागार की श्रोर चला। प्रकोष्ठ में युवकों का जमघट था। उनके हाथ में माधवी श्रीर यूथिका की मालाएँ भूल रही थीं। एक श्रोर सामन्त-पुत्र परस्पर फुसफुसा रहे थे। उनमें से एक ने जिसके कानों में ताम्रपर्णी द्वीप का एक बड़ा हिमांक जाति का हीरा भूल रहा था, चिल्ला कर उससे पूछा—''विजय वर्म, देवी के प्रस्थान में कितनी देर है।"

विजय वर्म ने उसकी श्रोर भुक कर श्रमिवादन किया, फिर वह उसके पास चला गया।

"देवी ऋम्बपाली ऋङ्गार-गृह में गई हैं। मैं इधर रथ सजाने के लिये जा रहा हूँ। ऋार्यपुत्र बड़ी देर से प्रतीचा कर रहे हैं ?……'

उसने पास के एक दूसरे नवयुवक की श्रोर श्रभिवादन करते हुए कहा—"श्रेष्ठि पुत्र, श्राप भी!"

उस नवयुवक ने उसके अभिवादन को स्वीकार करते हुये उत्तर में कहा—"हाँ विजय वर्म, मुभे भी तुम्हारी स्वामिनी की प्रतीक्षा है।"

विजय ने मुस्कराते हुये श्रौर बराबर श्रभिवादन करते हुये प्रकोष्ठ को छोड़ा श्रौर बाहर बसे हुये बड्ढिक, थपित, तच्छक, कम्मार श्रादि श्रमजीवियों के बीच में से होता हुश्रा वह रथागार में घुस गया। उस समय दिन एक प्रहर बढ़ श्राया था। सूर्य की किरनें बसंती रंग में रँग कर प्रासादों को श्रालोक से भरने लगी थीं।

सड़कों पर कोलाहल था। लोग दुकानें सजा रहे थे। श्रेष्टि श्रोर निगम की श्रोर से स्थान-स्थान पर द्वार खड़े किये गये थे। प्रत्येक द्वार पर एक विशेष प्रकार की कला का प्रयोग किया गया था। बड्ढकों की भेगी का द्वार लकड़ी का था; थपितयों की श्रेणी का द्वार सुन्दर पत्थर का, कम्मार श्रेणी का धातु का श्रोर इसी प्रकार। तोरणों, बन्दनवारों श्रीर मधुघटों से सारा नगर एक श्रमिनव-वस्तु बन गया था।

सहसा भीड़ में हलचल हुई। लोगों ने मार्ग छोड़ दिया श्रीर किनारे हो गये। सेनानी की एक प्रधान श्रपने सकेद घोड़े पर चढ़ा हुआ उधर से गुजरा था।

उसने एक छोटा सा चाँदी का तूर्य निकाल कर बजाया। जनता उत्सुक होकर उसके पास बढ़ने लगी। उसने चिल्ला कर कहा — ''नागरिकों, एक आर हो जाओ। अभी परिषद इधर से आती है। वे लोग हिरएयगर्भ के मंदिर की ओर जायेंगे। उन्हें कोई असुविधा न हो। मावधान!"

श्रीर वह श्रागे वढ गया।

जनता फिर सिमट ऋाई। राजपथ फिर नरमुं<mark>डों से</mark> भर गया। फिर वही कोलाहल, वही भाग-दोड़।

एक भिन्न-श्रमण इधर से जा रहा था। उन दिनों वैशाली के बाहर श्राचार्य प्रबुद्धकेतु ने एक बौद्ध संघाराम की स्थापना कर दी थी श्रार बौद्ध भिन्नक जनता के लिये नितांत आश्चर्य की वस्तु नहीं रह गये थे। परन्तु उनक विषय में लोगों की जिज्ञासा श्रिथक जागृत नहीं थी। गणतंत्र होने के कारण जनता राजनीतिक श्रिथकारों श्रीर सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिये श्रिथक सतर्क थी। उसे यज्ञों श्रीर ऋणों में विश्वास था। वैशाली में इस एक हिरएयगर्भ के मंदिर के श्रितिरक्त

कई मंदिर थे जिनमें प्रजापित, विश्वदेव आदि देवताओं के सामने यज्ञकुंडों में पशुत्रों की बिल होती थी।

नागरिकों में से एक ने भिज्ञक को रोक कर पूछा—"भिज्ञ, तुम इस मधुपर्व के दिन इतने सबेरे मधुपात्र लेकर क्यों निकल पड़े ?"

भिन्न ने उत्तर दिया— ''राजन्य, मैं त्र्याचार्य प्रबुद्धकेतु का शिष्य हूँ, उनकी ऐसी ही त्र्याज्ञा है।''

उसने फिर पूछा — "यह प्रबुद्धकेतु किसके शिष्य हैं ?" "तथागत के।"

"सिद्धार्थगौतम—शाक्य शुद्धोधन का पुत्र"— एक दूसरे नागरिक ने बढ़ कर कहा।

भिद्ध ने कहा—''हाँ वही। क्या तुमने सुना नहीं, उसने एक घनी ऋट्टवो में तप किया और मार को जीता? उसने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जान लिया है; वह बुद्ध हो गया है।"

''भिज्ञु, तुम्हारा नाम क्या है ?''

''प्रब्रज्या के बाद मुक्ते भदन्त कोश्यालन कहते हैं।''

''क्या तुमने बुद्ध को देखा है ं'—पहले नार्गारक ने पूछा।

"नहीं", भदन्त ने मृदुहास्य मुँह पर लाते हुये कहा— "मैंने श्राचार्य के मुँह से उनकी शिचा सुनी है। वे धन्य हैं। वत्स, मैं श्राचार्य द्वारा दीचित हुआ हूँ।"

एक ऋन्य नागरिक ने—जो प्रौढ़ ऋवस्था का था— उसकी बात के समाप्त होते-होते कहा—''ऋाश्चर्य! मैंने उनका नाम नहीं सुना। यह तथागत तुम गौतम को ही कहते हो। वह ऋब कहाँ हैं ?' ''बह बमेचकपरिवर्तन के लिये निकले हुये हैं, आर्य-भिचु भदन्त ने कहा—''मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता।'

इतने में तुमुलध्विन हुई। कई तूर्यों के बजने के साथ घोड़ों के हिनहिनाने ऋौर रथ के पहियों का घर्घर शब्द हुऋा— 'परिषद् ऋा रही हैं ''''भाइयों! नागरिकों! रास्ता छोडो।''

भीड़ हट गई थी।

लिच्छिवियों की परिषद हिरएयगर्भ के मंदिर की श्रोर जा रही थी। वहाँ मधुपर्व के श्रनुष्ठान में भाग लेगी। ७-८ सहस्र राजपुरुष रानियों के साथ रथों पर चल रहे थे।

थोड़ी देर में माग साफ़ हो गया। भीड़ छट गई।

दोपहर होती जा रही थी। लोग फिर इकहे होने लगे। अब अम्बपाली का रथ आया। उस पर चाँदी-सोने का काम था। उसकी चाँदी की पताका पर आँख के आकार की एक मीन उड़ रही थी। रथ के अश्व सफ़ेद थे। उनके माथों पर सुन्दर काला टीका था, और हीरे की बालियाँ उनके कानों में बूम रही थीं। वे बड़े गर्ब से चल रहे थे।

त्रम्बपाला फूलों से लदी थी। सामंत-पुत्र, युवक स्त्री, त्रौर पुरुष उसके ऊपर फूल-मालायें फेंकते थे त्रौर वह उन्हें स्वीकार करती हुई गले में डाल लेती थी। उसके रथ को पकड़े हुये युवक चल रहे थे।

सब के नेत्र उसी की श्रोर लगे हुए थे। उसने मीन के श्राकार की बड़ी बालियाँ पहन रक्खी थी। उसके हृद्य पर हीरों का हार था श्रोर फूलों की ढेर के अन्दर से पन्ने का बड़ा पदक चमक रहा था। उसके बालों पर मोतियों की लड़ ऐसी जान पड़ती थी जैसे अमावस्या की रात में श्राकाश-गंगा चमकती हो। उसकी वेशी उसके पीछे फूल जाती थी। श्रम के

कारण कुछ स्वेद-बिन्दु उसके मुँह पर आ गये थे ! परन्तु वह प्रसम्न थी। युवकों के चिल्लाने और मालायें फेंकने पर वह उनकी और देखकर मुसकरा देती थी। वह उनकी हदे-श्वरी थी।

### तीसरा परिच्छेद

"बिल के लिये पशु !"

सहसा उपस्थित जनता में से किसी ने कहा—''बिल नहीं होगी।'' सब की श्राँखें उसकी श्रोर गईं। यह नवयुवक भिन्नु था। यज्ञ के पुरोहित ने ब्रह्मा की श्रोर देखा, फिर उपस्थित जन-समुदाय की श्रोर, फिर लच्छिवियों की परिषद की श्रोर। पीछे मंदिर के श्रकाश-चुम्बो सोने के कंगूरे चमक रहे थे। हवन-कुंड की लो से जैसे वह श्रीर दीप्त हो उठते थे।

पुरोहित ने ऊंची आवाज से कहा— "हिरण्यगर्भ के मंदिर में मधुपर्व के दिन यज्ञ और आहुति का यह आयोजन अनादि काल से होता चला आया है। इसको बनाये रखने में ही गण-तंत्र की रचा है। कौन कहता है— बिल नहीं हो ?"

सभा में सन्नाटा हो गया।

उस भिद्ध ने कहा—"जीव-हत्या से राष्ट्र की जड़ें दृढ़ नहीं होती, ब्राह्मण ! तथागत ने ऋहिंसा और करुणा का जो मुक्ति-मार्ग खोल दिया है वह सम्यक है। जीव-हत्या पाप है।"

''तथागत ?''—कुछ कंठों ने दुहराया—''हम कुछ नह जानते। बलि-पशु लाये जायें।''

"पशु-बिल नहीं होगी। हम भित्तु अपना रक्त देंगे"—कई भित्तु कौशेय परिधान में यज्ञ के हवन-कुण्ड की त्रोर बढ़ने लगे। जनता ने उनका विरोध जारी रक्या।

"परिषद ! परिषद !''—लोग चिल्लाये—''परिषद विचार करे।''

"यह सब पाखंड है" —यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने उत्तेजित होकर कहा—"ये नास्तिक हैं; वेद निदंक हैं; परिपद इन्हें दंड दे।"

उसी समय युवकों से घिरा हुआ अम्बपाली का रथ आया। यज्ञ-मंडप में कोलाहल मच गया। लिच्छिवयों की परिषद् ने खड़े होकर उसका सत्कार किया। उसे एक ऊँच आसन पर बिठलाया गया। लोगों ने उस पर मल्लिका श्रौर चमेली की फूल मालायें फेंकीं।

थोड़ी देर में सब शांत हो गया।

परिषद के एक सदस्य ने उठकर सब एकत्रित सज्जनों का स्राभिवादन किया। उसने कहा— इस समस्या को शीघ्र ही हल होना है। यज्ञों के अनुष्ठान में पशुबलि का विरोध धोरे-धीरे बढ़ता जाता है। काशी पाटलीपुत्र, राजगृह श्रीर कौशाम्बी से प्रतिदिन विरोध के समाचार आते हैं। यह विरोध शिक्त का विरोध नहीं है। घृणा की बात नहीं है। यह प्रेम का विरोध है। परिषद को मार्ग निश्चित करना होगा।"

सिद्धार्थ गौतम श्रौर महायाज्ञिक कश्यप से इस सम्बन्ध में शास्त्रार्थ हुत्रा था श्रौर जैसा श्राप ने सुना होगा, महायाज्ञिक ने गौतम का श्रार्य-श्रष्टांगिक मार्ग प्रहण कर लिया है।'' एक दूसरे राजपुरुष ने उठकर कहा।

पुरोहित ने कहा — "श्रार्थ श्रेष्ठ, इस विषय पर विचार करते हुये यह न भूल जायें कि शास्त्रों ने इस अवसर पर बिल की व्यवस्था की है श्रीर गणतंत्र की रत्ता के लिये ऐसा होता श्राया है। मल्लों के संघ में इस विषय में कोई रोक नहीं है।"

जिस मंडप में लिच्छिवियों की परिषद बैठी थी वह काले पत्थर के एक सौ ऋाठ स्तम्भों का बना था ऋौर उसकी भूमि पर भी काला चौकोर पत्थर काट कर बिछाया गया था। स्वच्छ संगमरमर के सिंहासनों पर राज-पुरुष श्रौर उनकी पितनयाँ बैठी थीं। एक त्रोर एक ऊंचा सिंहासन श्रा। उस पर सोने की एक बड़ी सी चौकी पर लिच्छिवराज बैठे थे। स्थान-स्थान पर परिचारक खड़े थे।

मंडप में चहल-पहल होने लगी। सब इसी विषय में विचार कर रहे थे।

भिचुत्रों में से एक ने कहा—'लिच्छिवयों की यह परिषद क्या कहती है।''

लिच्छिवि-राज श्रौर परिषद के श्रन्य राज-पुरुषों में इस विषय पर देर तक गवेषणा होती रही। इसके बाद सिंहासन के पास बैठे हुये एक राज-पुरुष ने उठकर कहा— परिषद को बिल मान्य है। वह इसे स्वीकार करती है कि समय बदल रहा है, परन्तु वैशाली के नागरिकों की यही इच्छा है।"

नागरिकों में से एक भाग ने कई बार चिल्लाकर कहा — ''हम जीव-हत्या नहीं चाहते !''

पुरोहित ने कहा—"नर-श्रेष्ठों, यज्ञ की बिल हत्या नहीं होती। एक बड़े कार्य की सफलता के लिये छोटे स्वार्थ को त्या-गना ही नियम है। हम बिल द्वारा राष्ट्र के लिये पुण्य का आयोजन करते हैं।"

''निगम और श्रेष्टियों का इस सम्बन्ध में क्या मत हैं'' —एक राजपुरुष ने उठकर पूछा।

''जेड्ठक बोलें।"

महाजेट्ठक ने अपने आसन पर खड़े होकर कहा — "भिन्न-भिन्न श्रेषियों का मत लेने के लिये समय चाहिये।"

सब शांत हो गये। ऋब क्या हो ?

सिंहांसन के पासवाले राजपुरुष ने उठ कर कहा—"इस अनुष्ठान के लिए इस समय बिल मान्य रहेगी।' अप्रैर साथ ही ब्राह्मणों ने मंत्रोबार आरम्भ किया। बिल पशु लाये जाने लगे।

सहसा पचास के लगभग भिन्नु आगे बढ़ आये। उन्होंने बिल पशुओं का स्थान ले लिया। जनता में कोलाहल मच गया। उस भीड़ में एक गंभीर शब्द सुन पड़ा। आचार्य प्रबुद्धकेतु आ गये थे। उन्होंने ऊँचे स्वर से कहा— 'तथागत के पुत्रों. यज्ञ कुंड को छोड़ दो। हमारा अस्त्र प्रेम है। हम शिक से पशु-बिल का विरोध नहीं करेंगे। यह सम्भव है कि तुम्हारी हत्या के भय से वैशाली के नागरिक बिल रोक दें, परन्तु यह बात अंतरात्मा की प्रेरणा से नहीं होगी। जिन्होंने तथागत का उपदेश सममा है. उनसे सुनो। यह हिसा का मागे है।''

भीड़ छूटने लगी। भिच्न यज्ञ-कुंड से हट कर आचार्य के पास लौटने लगे।

श्राचार्य गंभीर थे। उन्होंने लिच्छिवियों की परिषद की त्रोर लच्य करते हुए कहा— लिच्छिवियों की यह परिषद तथागत के धमें को सममें। श्रात्मा की उन्नति के साधन बाहर नहीं हैं। राष्ट्र का बल पशुबल नहीं हो सकती। जनता के वर्ग श्रीर प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपने कर्त्तव्यों का पूर्ण ज्ञान हो। वह शुभाशुभ का सम्यक् भेद जाने।

यज्ञ-पुरोहित ने स्नुवा को ऊँचा उठा कर कहा—''श्रार्य प्रबुद्धकेतु, तुम्हारा मार्ग वेदों श्रौर ब्राह्मणा का मार्ग नहीं है ।''

"यह मनुष्य का मार्ग है। इसे हृदय समभता है।" प्रबुद्ध-केतु ने मुस्करा कर कहा—'इन निरीह प्राणियों के बिल से राष्ट्र दृढ़ नहीं होगा। शीघ्र ही महाप्राण बुद्ध यहाँ श्रायेंगे और तब वैशाली की परीचा होगी। प्रबुद्ध केतु उस दिन के लिये जनता को तैयार कर रहा है। तथागत की इच्छा! भिच्नु मेरे साथ लौट चलें।"

## चौथा परिच्छेद

वैशाली में संध्या हो रही थी। उसके साथ ही साथ नगर में चहल पहल की भी बृद्धि हुई थी। युवक श्रीर युवितयाँ, विशेष कर ऊँचे राजपुरुषों से संबंध रखने वाले, सफेद घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठ कर राजपथों से निकल रहे थे। अन्तरायणों में रंग विरंगे वस्त्र पहरे मनुष्यों की भीड़ थी।

हमारे इस परिच्छेद का सम्बन्ध नगर के जिस भाग से है वह इससे भिन्न है। वहाँ न इतना चमकता हुआ प्रकाश है, न नर-नारियों का जमघट। कभी-कभी इन सूनी-सकड़ी गिलयों में जो स्त्री-पुरुष-बच्चे दिखाई पड़ जाते हैं उनको देखने से वे उतने समृद्ध भी नहीं जान पड़ते। कदाचित् यह नगर का वह भाग है जहाँ अमजीवी या मछुवे, कसाई, शिकारी, नाई, माँभी, नलकार, कम्मार आदि नीचे, आर्थिक दृष्टि से गिरे हुये, वग के व्यक्ति रहते थे। इसी सकड़े स्थान पर एक आपान अभी नया खुला था। फाल्गुन का अन्त हो रहा था। दुकान पर दिया जल गया था परन्तु उसका प्रकाश अभी बहुत धीमा था। दुकान पर विचित्र प्रकार के भपके और मद्यपात्र रक्खे थे। बाहर बैठने का स्थान था। दुकान पर एक बूढ़ा बैठा था। उसने दुपहर से ही दुकान खोल रक्खी थी, परन्तु वह यों ही खाली बैठा-बैठा उब गया था। आज मधुपवे का त्यौहार था।

श्रमजीवियों को काम काज से छुट्टी थी परन्तु आया केाई नहीं।

कई घरटे प्रतीचा के बाद उसने भीतर की त्रोर मुँह करके पुकारा—"बेटी सुभागा।"

भीतर से तेज स्वर में किसी ने कहा—''क्या है जीं! मैं मृग्मद पका रही हूँ, बाबा!''

बाबा ने चिल्लाकर कहा—''किपल-रुद्र की इच्छा पूर्ण हो! आज कोई नहीं आ रहा है, बेटी।''

"त्राज सब बड़े मिन्दिर गये हैं।"—भीतर से त्रावाज त्राई—"बाबा, जमदग्गी कहाँ गया है ?"

परन्तु बूढ़ा अब तक ऊँघ चुका था। लड़की को उत्तर देने वाला कोई नहीं था। उसने फिर वही प्रश्न किया। कोई उत्तर नहीं। थे।ड़ी देर बाद उसने दुकान में भाँका। बुड्ढा उसी तरह ऊँघ रहा था। मधुपात्रों पर मिक्खयाँ भिनक रही थीं, सारी दुकान मद्य की गंध से भरी थी।

उसी समय गला में एक युवक दिखाई दिया। लड़की को देख कर वह मुसकान में खिल पड़ा। लड़की ने होठों पर उँगली रख कर पिता की स्रोर इंगित किया स्रौर धीरे से द्वार भेड़ती हुई स्रंदर हो गई। थोड़ी देर बाद वह गली के दूसरे, स्राधक निर्जन, भाग में दिखाई दी। युवक पहले ही वहाँ पहुँच गया था।

"शिलाजी"—लड़की ने उसकी श्रोर हाथ बढ़ाते हुए कहा—"तुमने बूढ़े पर जादू कर दिया है। वह ठीक इसी समय सो जाता है।"

वह मुस्करा दी।

शिलाजी ने उसके हाथ में कोई वस्तु रख कर मुट्टी बन्द कर दी। लड़की ने उसे हृदय-वस्त्र के श्रंदर रख कर छिपा लिया। ऐसा करते हुये उसके वत्तस्थल का एक भाग खुल गया था और उस पर उसके गले में पड़ी रौप्य-माला भूल गई थी। युवक इसे देख कर मुस्करा दिया।

फिर वे उस कोने में और द्वार की आड़ में और अधिक छिप कर खड़े हो गये और धीरे धीरे प्रम की वार्ने करने लगे।

इस तरह लगभग एक घन्टा बीत चला। बुड़ढा जागा। उसने चौंक कर खुली हुई दुकान के चारों और देखा. बाहर माँका। बिचित्र स्तब्धता थी। उसके मुंह पर विचित्र ढङ्ग से भुरियाँ पड़ गईं। उसने भीतर की किवाड़ों से कान लगा कर सुना। भीतर भी उसी तरह निश्शब्द धीरे से किवाड़ ठेल कर अंदर गया। फिर वह चुपके से दुकान में घुसा. जैसे वह अपनी पदचाप से भयभीत हो। उसने चाक घुमाने का डंडा लिया। दुकान में एक और चाक भी पड़ा था। कदाचित वर्षों से उससे काम नहीं लिया गया था। जान पड़ना था. कलारी की दुकान खोलने के पहले बुड़ढा कम्मार था।

गली के उस निर्जन कोने में युवक-युवनी उसी तरह बात करते थे। श्रचानक बुड्हे ने किवाड़ा टेला और उन पर जा पड़ा। उसका डंडा युवक के कबे पर पड़ा जो बुड़हे के चिल्लाने से घबड़ा कर भागा।

उसको न पाकर बुड्ढा लड़की को पीटने लगा। वह उसे गालियाँ देता जाता था।

"कुतिया.....चरडालिन....कर्तका ।"

लड़की ने उद्धत होकर कहा—''बाबा तुम नहीं हटोगे हट जाओ सामने से ...।'' उसने उसे ढकेल दिया। परन्तु बुड्ढा फिर तेजी से उठा। लड़की चिल्लाती हुई गली के मुख की ओर भागी। उसका स्वर गूँज उठा। उसी समय दो विचित्रसे कपड़े पहरे व्यक्तियों ने गली में प्रवेश किया। बुड़ढे ने

सद्की का पीछा करना छोड़ दिया। वह रुक कर जलती श्राँखों से उसे देखने लगी।

यह स्पष्ट था बुड्ढा त्राने वालों से परिचित है स्रौर इस परिस्थिति में उन्हें देख कर लज्जित है।

एक ने कहा-"मग्गशिरा, तुम इसे क्यों मारते हो ?"

बुड्ढे ने उत्तर में नम्रता से कहा—"श्रञ्जदाता, इसकी चाल ठीक नहीं है। श्रभी यह उस छोकरे से """ लड़की ने उसे घूरते हुये जोर से कहा—"वही बात, बाबा " कह दूँ वहां बात!"

बूढ़ा पीला पड़ गया । उसने होठों में धीरे से कहा— "चारडाल।"

आगन्तुकों की श्रोर मुझकर उसने कहा—''पान चाहिये ?'' उसके स्वर में व्यवसाय था।

त्रागन्तुकों में से बड़ी श्रायुवाला बोला—"यह तुम्हारी कौन है ?"—उसने मुझ कर इशारा करते हुये कहा—"यह लड़की।"

दूसरे ने चूँलिका वैशाली में कहा—''इसे बेचने को कहो।''
पहले ने अवज्ञा का भाव दिखाते हुये उसी भाषा में उत्तर
दिया—''रहने दो। हमें इसका क्या करना। परन्तु ''ंं हों वह जो देखों तो सही'''अरिष्टा से इसकी रूप-रेखा मिलती है, वह जो सेही को राजगृह के पास अट्टवी में मिली थी।'

दूसरे ने मुस्करा कर कहा—''वह बहुत पहले की बात है।'' उसने बुद्धे की ओर मुद्द कर कहा—''पानागार चलो।''

बुड्ढे ने लड़की की त्र्योर देखा। वह बड़ी उत्सुकता से इन होनों को देख रही थी। फिर वह दुकान की त्र्योर सुड़ा। लड़की पीछे-पीछे चली, कुछ समय में मकान के भीतर हो गई। बुड्ढा दुकान पर गया।

''कैसा पान ? लाज-पान ? दाक्खा ?''

"कोई भी दो, बृद्ध'—एक ने कहा । दूसरे ने एक कपा-

हरण उसके आगे फेंक दिया। बुड्ढे की आँखें चमक गईं। उसने कहा—''दो ?'

दो पात्र भरे गये।

फिर वैशाली के संबंध में अने क बातें हुई। चलते समय बड़े ने कहा--- 'बुड्ढे, एक सौदा करोगे ?"

बुद्ध ने श्राश्चर्य दिखाते हुए पूछा--'क्या ?''

"एक सौदा!"

दूसरे ने कहा— "हमें एक दासी चाहियें, " यह तुम्हारी कौन है ?"

बुड्ढे ने उत्तर में कहा-"अन्नदाता, यह मेरी बेटी है"

"भूठ"। बड़ा ठहाका मार कर हँसा—"तेरे बाल दस वर्ष से सफ़ेद हैं। (चूलिका में) लड़की सुन्दरी है। यह श्रच्छी दासी बन सकती है।"

बुड्ढं ने कहा—''ना, मैं भूठ नहीं बोलता ! यह मेरी बेटी है। स्रो सुभा !''

सुभागी दूर नहीं थी। वह भिड़ी किवाड़ों में से फाँक रही थी। दो काले भींरे चमक रहे थे। बड़े ने छोटे को उधर ही ताकते देख कर कहा—''क्यों ? इसे स्त्री बनाश्रोगे ?''

छोटा भद्दे ढंग से मुस्करा दिया। बड़े ने बुड्ढे की ओर भुक कर कहा—"देखो, मेरे पास निष्क हैं ''''और सुवरण हैं ''' चाहिये''

श्रीर छोटे की श्रीर देख कर, मुस्कराते हुये उसने कहा—"इमें एक दासी चाहिये।"

बुड़ है की श्राँखें हवे से चमकने लगी। उसने कहा — "न, न, मैं इसे वेचूँगा नहीं। यह मेरी बेटी " मेरी स्त्री इसकी माता रही है।"

दोनों श्रविश्वास के ढंग से मुस्कराये। उसने पुकारा— "सुभागा बटी!" सुभागा ने पट जोर से मारे श्रीर शब्द करती हुई भीतर चली गई। कुछ देर तक बुड्ढे श्रीर उन दो मनुष्यों में धीमे-धीमे वार्ते हुईं श्रीर फिर वे चले गये—

यह दोपहर को बात रही। इसी में तीसरा पहर बीत गया।
शाम को बुड्ढे की रतीं थी आ जाती थी। इसिलये वह कुछ पहले से ही, प्रकाश रहते, दिया जला के बैठ जाता। आज भी उसने उसी तरह दिया जलाया। परन्तु उसका मन लग नहीं रहा था।

## पाँचवाँ परिच्छेद

वैशाली वृजि-संघ की राजधानी थी। उसके चौगिर्द तिहरा परकोटा था जिनमें स्थान-स्थान पर द्वार और गोपुर (पहरा देने वाले मीनार) बने हुए थे। इन मीनारों पर खड़े होकर कई मील तक आस-पास के राजमार्ग और अट्टवी दीख पड़ते थे। पहरा देने वाले नगर-प्रतिहारिकों के पास पीतल के बड़े-बड़े सूर्य होते थे जिनको बजा कर द्वार-पालकों को सावधान किया जा सकता था। नगर की रचा के लिये नगर-रचक रहते थे परन्तु उनका विभाग अलग था। प्रतिहारिकों से उनका कोई संबंध नहीं था। संघ का कोई राजा नहीं था। एक परिषद शासन करती थी। प्रत्येक ७ वर्ष बाद उसका चुनाव होता। चुने लोग परिषदों में नियम से इकट्टे होते थे। वे एक साथ बैठते, एक साथ उद्यम करते, एक साथ ब्रजिकार्यों को निवाहते। वे ब्रजि-चैट्यों (राष्ट्रीय मंदिरों) और ब्रजिकार्यों को निवाहते। वे ब्रजि-चैट्यों (राष्ट्रीय मंदिरों) और ब्रजिकार्यों को निवाहते।

नगर में शिल्पियों श्रौर व्यापारियों के संघ थे। शिल्पी-संघ श्रेणी कहलाते थे। भिन्न-भिन्न प्रकार के शिल्पों की भिन्न श्रेणियाँ थीं। एक एक में कभी-कभी १००० तक शिल्पी /होते थे। प्रत्येक श्रेणी का प्रधान पामोक्ख या जेड्डक कहलाता था। उसका नाम श्रेणी के नाम पर होता—कम्मार जेडुक (कम्मार श्रेणी का जेडुक)

मालाकार-जेट्ठक, नलकार-जेट्ठक आदि। थल-जल निय्यामकों और श्रद्धवी (बन रक्तकों तक की श्रेणियाँ थीं। शिल्प का संचालन और नियंत्रण श्रेणि के हाथ में था। व्यवसायी श्रिण्यों का वह संगठन उस समय की समाज का प्रधान श्रंग था। नगर के भीतर श्रेणियों के कारखाने और बाहरी वस्तुओं के बाजार श्रलग- अलग होते। श्रेणियों का माज अन्तरायण (अन्दर के मांडारों) में बिकता था। व्यापारियों के भी संघ थे। यह निगम कहलाते थे। इनके मुख्या का नाम सेंद्री होता। नगर के सब निगमों से एक क्यक्ति चुना जाता। वह नगर-सेंद्री बनता। उसका पद नगर के राजनैतिक श्रीर औद्योगिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण था। निगम का गौरव शिल्पयों की श्रेणी से भी श्रधिक था।

श्राज नगर सेट्टा के यहाँ उत्सव था। उसका पुत्र सूर्यम ए तत्त्विशिला में श्रान्तेवासिक था, श्राज वह श्रपना विद्याध्ययन समाप्त करके लौट श्राचा था। उन दिनों वैशाली से राजगृह, साकेत, शाकल, तत्त्विशिला होता हुश्रा एक बड़ा राजपथ मध्य देश से उत्तर-पश्चिम तक चला गया था। वह इसी पथ से लौटा था। उसके साथ उसका मित्र हेमांक भी था। कई नये विद्यार्थी शिन्ना समाप्त करके लौटे थे।

सूर्यमणि सौनीर देश के सुन्दर, ऊँचे अश्व पर चल रहा था। उसका मित्र एक पहाड़ी घोड़े पर था। पीछे कम्बोज के खच्चरों पर भृत्य उनकी पुस्तकें और वस्त्रादि ला रहे थे। उसके साथ-साथ खाली रथ चल रहे थे। प्रभात का समय था। सूरज कुछ उठ आया था।

नगर के बाहर के एक बड़े उथ्यान में नगर-सेट्ठी ने उनका स्वागत किया। नगर के सब बड़े-बड़े प्रतिष्ठित सज्जन बुलाये गयेथे। श्रम्बपाली भीथी।

सूर्यमणि ने घोड़े से उतर कर पिता के चरण छुए। हेमांक ने उपस्थित सङ्जनों को प्रणाम किया। सूर्यमणि ने पिता श्रीर मित्र-

बान्धवां सं मित्र कह कर उसका परिचय कराया। वह चम्पा का नागरिक था। उसका शगीर गोरा, हृष्ट-पुष्ट, लबा। सूर्यमणि की श्रपेजा उसका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली था।

उसने कहा - "यह मेरे मित्र हेमांक हैं। इन्होंने चिकित्सा-शास्त्र का अध्ययन किया है। यह आत्मा परमात्मा को नहीं मानते।"

श्रीर वह देमांक की श्रोर देख कर मुस्कराया। देमांक ने कहा 'कौन वस्तु मुफे मान्य नहीं है, सूर्यमणि, यह भी छे बताना। यहाँ से नगर कितनी दूर है ?''

नगर-सेट्टी ने कहा - 'हेमांक, तुम मेरे लिए पुत्रवत् हो। मेरे ऋतिथि भी हो। यही नहीं, तुम सारे नगर के ऋतिथि हा। तुम हमारे साथ किसा प्रकार का संकाच न करना। तुम लोगों की यात्रा तो निर्विन्न रही है'

हेमांक ने कहा—"सारा राजपथ निरापद है। केवल एक स्थान पर सेतु टूट जाने से बड़ी असुविधा हुई। क्या आपका संघ राजगृह से मेत्री-भाव नहीं रक्खे हैं '"

सूर्यमणि ने कहा—'शजगृद् में हमने परिषद के विषय में बहुत सी बातें सुनी। वहां हम एक राजपुरुप के अतिथि थे।" नगर-सेट्ठी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पीछे मुझ कर उनकी सुविधा के लिये दासों को आज्ञा देने में लगा था। संध्या तक उसी उद्यान में पड़ाव रहा।

सांभ होतं-होते वे बड़े समारोह के साथ नगर पहुँचे। उस रात एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें वैशाली के राजपुरुष भाग लेने वाले थे;

भोज हो चुका था। नगर-सेट्ठी के आप्रह से अम्बपाली नृत्य के लिये तैयार हुई। उसके प्रासाद पर दास दौड़ाये गये। वहाँ से नृत्य का सामान और दूसरे कलाकार आये। आज अम्बपाली के साथ कुमार गुप्त भी भोज में निमंत्रित था।

श्रम्बपाली नृत्य के लिए उठी । उसने मंजीरों पर सम दिया।

पकत्रोर वीगा, दूसरी त्रोर मृदंग-खड़ताल। फिर उसने उपस्थित सज्जनों को त्रभिवादन किया। घूम कर उसने चारों त्रोर देखा, कुमार गुप्त को देखते ही उसके होठों पर एक मंद मुस्कान विखर गई त्रीर उसने नृत्य त्रारम्भ कर दिया।

अतिथि कच्च की हवा मं संगीत, नृत्य और वाद्य की हिलोरें उठने लगीं। सब मंत्र-मुग्ध हा कर अंबिका की ओर देख रहे थे। सूर्यमणि बराबर हेमांक की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देख लेता था। बड़ी देर तक नृत्य होता रहा। उपस्थित सङ्जन बराबर प्रशंसा करते।

नृत्य समाप्त करके अम्बपाली ने गाया—''मेरा पत्ती मेरे श्रहुं पर आगया है। मेरा प्यारा विदेश से लौटा है।

में उसके पैरों में लाल मेंहदी लगाऊँगा और उनमें बड़े-बड़े सोने के छल्ले पहराऊँगी। मैं उसे चुम्बन की डोरी से बाँध कर रक्खूँगा। मेरा हृदय हष से फूल रहा है। क्या तुमने देखा है? मेरा प्रेमी विदेश से लौट आया है।"

यह एक लाक प्रिय गीत था। नगर-सेट्टी ने उसे बधाई दी। युवकों ने उस पर हार फेंके। उपस्थित सञ्जनों का आर से एक हीरे का हार भेंट किया गया।

बड़ी रात गये सभा उठी। अम्बपाली जा रही थी। सूर्यमिण । ने उसके पास आकर कहा—"मेरे मित्र आपके नृत्य से बड़े प्रसन्त हैं। आपको गुरुजनों के सामने बधाई नहीं दे सके।"

'त्रमबपाली ने हँसते हुये कहा—'श्रोहो ! यह बात—तुम्हारे हेमांक ? मैं उन्हें निमंत्रण देती हूँ।''

सर्यमणि ने हेमांक का पुकारा—'देवी अम्बपाली तुम्हें बुला रही हैं, हेमांक।'

हेमां क ने श्राकर कहा—"धन्यवाद, त्राप इनकी बात का विश्वास न करिये! सत्य तो यह है, मैंने इस विषय में कुछ भी श्चान प्राप्त नहीं किया है। हम अभी आचार्य-भवन से आ रहे हैं। हमें अभी बहुत सीखना है।"

अम्बपाली ने मुस्करा कर कहा—"सीखने योग्य अम्बपाली के पास कुछ नहीं है, हेमांक • • • • • परन्तु अम्बपाली का भवन तुम्हारे लिये खुला है। आये कुमार गुप्त, आप कहाँ हैं ?'

कुमार गुप्त रथ की त्र्योर बढ़ चका था। उसने वहीं से पुकार कर कहा -- ''मैं रथ पर हूँ।''

आधी रात बीत चुकी थी। अम्बपाली ने माथे का भूमर उतार कर कुमार गुप्त के हाथ में रख दिया। खड़े रथ पर चाँदनी में उसकी लटें मस्तक पर भूलने लगीं। उसने प्यार की दृष्टि से कुमार गुप्त को देखा। वह कुछ बाला नहीं।

रथ वैशाली के राज-प्रासादों श्रीर राजपथों को पार करता हुआ। पश्चिती द्वार की ओर अम्बपाली के प्रासाद का श्रीर बढ़ रहाथा।

गोपुरों पर तेज उजाला था।

प्रतिहारिक जाग कर पहरा दे रहेथे। प्रासाद के पास एक नगर रक्तक ने पुकारा—"किसका रथ है ?"

विजयवम ने उत्तर दिया — 'देवी श्रम्बपाली हैं।"

''देवी की जय हो।''

फिर निस्तब्धता छ। गई।

''विशाल सिंहद्वार से प्रवेश करते हुये अम्बपाली ने कहा— ''आज चाँदनी कैसी प्यारी लगती है।''

कुमार गुप्त ने उसे सहारा देकर उतारा श्रीर उसे उसके कच्च पर छोड़ कर श्रपने शयन-भवन में चला गया।

पूनों के चाँद का प्रकाश दूध की नदी की तरह उमड़ कर संगमरमर के धरातल और प्राचीरों पर वह रहा था। उसी समय चन्द्रसेना जाग कर बाहर आई थी। कुमार गुप्त ने उसे देखा— उसका मुँह पीला परन्तु बहुत आकर्ष कथा। उसके बाल जूड़े के

रूप में बधें थे, श्रौर उस पर नई मिल्लिका की किलयाँ गूँथ कर लपेटी गई थीं।

वह च्राण भर रुका। फिर उसने कच्च में प्रवेश किया।

## बठा परिच्छेद

एक दिन कुमार गुष्त ने अम्बपाली से घर जाने की बिदा माँगी। उसने कहा—"राजगृह से अच्छे समाचार नहीं आ रहे हैं। अभी मेरा एक मित्र वैशाली आया था। उससे यह पता लगा है कि राजगृह के मंत्रिमंडल और राजा अजातशत्रु में किसी विषय में बड़ा मतभेद हो गया है। प्रधानामात्य बंदीगृह में हैं।—पिता जी स्वस्थ नहीं रहते।"

बचपन से ही कुमार गुप्त की प्रवृत्ति पर्यटन में थी। वह एक स्थान पर रहने वाला मनुष्य नहीं था। ऐश्वर्य से उसे मोह न था। साथ ही विरक्तों से उसे चिढ़ थी। वह जीवन को भोग का बात सममता था।

उसका पिता राजगृह का प्रधान सेना-नायक था। एक छोटा भाई किशोर गुप्त पिता के साथ रहता था। वह महाराज श्रजात-शत्रु का अंगरत्तक था। पिता ने कुमार गुप्त का विवाह करना चाहा परन्तु वह उसके लिये तैयार नहीं हुआ।

"एक बार मैं देश भर का पयटन कर आऊ" - उसने कहा - "मुक्ते आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परन्तु मैं इस विषय में शीघ्रता नहीं करूँ गा।"

पिता श्रनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने मुस्कराकर कहा—"जैसी तुम्हारी इच्छा! मैं जब तुम्हारी श्रायु का था तो मैने महाराज विवसार के साथ गान्धार चलने का हठ किया था। उन दिनों के युद्ध को स्मरण करते ही रोमांच हो श्राता है। श्रभी उत्साह ठीक ही है। ""हाँ, घूम फिर कर थक जाश्रो तो यहाँ श्रा जाना।

विवाह करना त्रीर भुक्ते इस पद से मुक्त कर देना। तुम्हारा राष्ट्र तुम्हारी सेवार्ये चाहेगा। वह भी समय त्रायेगा, कुमार।'

बूढ़े सेनापित का आशीर्वाद लेकर, आज पाँच वर्ष हुए, कुमार गुप्त राजगृह से निकला। तीन वर्ष से अधिक वह देश-देश घूमता रहा। आवस्तु, किपलवस्तु, अहिच्छत्रा, मथुरा, इन्द्रप्रस्थ, तत्त्रिला, गान्धार, राहक, महकच्छ, विदिशा, किला, तामिलप्त और चम्पा होता हुआ—लगभग सारा उत्तर-पथ घूम फिर कर—एक दिन साँभ के समय वह फिर राजगृह में उपस्थित हो गया। उन दिनों राजगृह में राजकांति हो चुकी थी। अब अजातशत्रु सिहासन पर था। उसके सिंहपद अपुत्रचरों का जनता पर बड़ा-बड़ा नियंत्रण था। उसके सिंहपद अपुत्रचरों का जनता पर बड़ा-बड़ा नियंत्रण था। उसके राज्य था। यह एक प्रकार की सराय थी। उसका उद्देश लुक-छिप कर राज्य की प्रगति जान कर नब प्रगट होता था। जीवन का उपभोग करने में, स्वयं रहस्य बन कर, उसे आनन्द आता था। वहाँ एक कम्मार-कन्या से उसका प्रेम हो गया।

यह उसके ालये एक नया अनुभव था। हीन समभी जाने वाली इस जाित की एक कुमारी के प्रांत उसके हृदय में गुद-गुदी उठी —यह बात भीच कर उम कीत्र्ल और गवें हुआ। बात बढ़ती गई यहाँ तक कि एक दिन लड़की के पिता और कुमार गुप्त में बड़ी कहा-सुनी हुई और उसे नगर का वह भाग छोड़ देना पड़ा। उसके बाद सिंहपद के गुप्तचरों को उसके विषय में संदेह हो गया और वे छाया की तरह उसके पीछे लगे रहने लगे। एक दिन एक ऐसे ही किसी व्यक्ति के व्यंग पर असन्तुष्ट होकर एक पानागार में उसने अपना खड़ग निकाल लिया था। इस घटना के बाद उसने राजगृह छोड़ना ही उचित समभा। वह उसी रात वैशाली की और चल पड़ा।

<sup>#</sup>यह श्रजातशत्रु के उस ग्रुप्त संठगन का नाम था जिसकी सहायता से उसने पिता को मार कर गद्दी प्राप्त की थी। सिहपद (शेर का पंजा) उस संगठन का चिन्ह था। अब यह जोग राज्य के ग्रुप्तचर थे।

यहाँ श्रंबपाली से उसकी भेंट हुई श्रीर वह बहुत शीघ उसका प्रेम-पात्र बन गया।

मैंने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनकी आत्मा पारे या शराब की बनी होती है। वे किसी एक म्थान और किसी एक व्यक्ति से, चाहे वह अम्बपाला हा न्यों न हो, बँध कर नहीं रह सकते। अंधड़ और बाढ़ प्रवाह की तरह वह किनारे तोड़ कर बहना चाहते हैं।

वे कितने स्थानों पर पद-चिह्न छाड़ जाते हैं। परन्तु उन्हें देखने के लिये फिर लाट कर मुइते नहीं। कुमार गुप्त ऐसा ही हल-चल प्रिय व्यक्ति था। उसके जीवन का जैसे एक ही मूलमंत्र हा—उत्तेजना या रोमांच।

कुमार गुप्त की बात पर अम्बयाली हॅम पड़ी। उसने कहा—"क्या चाहते हा ? वेणी से खुने हुये फूल की तरह कर कर बह जाना ? मैं आज चर को राजगृह भेज कर ठीक ठीक समाचार मंगा लूँगी। मैं थोड़ा जल वायु परिवर्तन चाहती हूँ। ''

कुमार गुप्त मुस्करा दिया।

श्रम्बपाली ने चिन्तित हो कर कहा—''सच कहती हूँ, कुमार गुप्त, मैंने किसी व्यक्ति क लिये इतनी भमता से सोचा-समका नहीं है। तुम्हारी इस मुस्कान से मैं कष्ट में पह जाती हूँ। तुम जावन को खिलवाड़ समक्षते हो।'

कुमार गुप्त ने उत्तर दिया—''जीवन को तुम क्या समक्षता हो।" श्रम्बपाली ने कुछ उत्तेजित होकर कहा—''समक्षती हूँ तुम इस तक से मुक्ते कहा ले जाना चाहते हो परन्तु फिर भा हमारे दृष्टिकोणों में भेद है। मैं जीवन को ऐश्वर्य, विलास, प्रेम श्रीर मदिरापान समक्षती हूँ, यही कहलाना चाहते हो तो यही कहती हूँ।"

कुमार गुप्त मौन रहा।

श्रमवपाली ने फिर कहा — "किसी का जीवन भरा होता है। वह किसी दूसरे को स्थान नहीं दे पाता। वह श्रपने में पूर्ण है। किसी का जीवन श्राकाश की तरह शुन्य है। उसमें लाखों उलकापात होते हैं, सहस्रों भह पिंड घूमते हैं श्रीर बासियों ज्योति-चक्र श्राते श्रीर निकल जाते हैं परन्तु वह उन्हें पकड़ नहीं सकता ....। सम-भते हो इसे ''

कुमार गुप्त ने उसकी त्रार निश्वास छोड़ कर कहा – ''समभता क्यों नहीं। परन्तु दोनों प्रकार के जीवन त्रपने ढंग के हैं। उल्का को पकड़ते भी नहीं बनेगा। क्यों ? क्या सोचती हो ?''

श्रम्बपाली ने चन्द्रसेना को पुकारा। "चन्द्रसेना !"

कुछ त्रणों तक वे मौन ही बैठे रहे। कत्त का द्वार खुला। यह अम्बपाली का निजी पान-गृह था। यहाँ केवल चन्द्रसेना की पहुँच थी। उसने कहा---'चन्द्रसेना दो गिलास आमव लाओ।"

चन्द्रसेना ने कनेर के फूल के आकार की बनी संगमरमर की तिपाई से उलटी हुई गदा की तरह बना हुआ। रेशम की पतली तह में लिपटा, मधुबट उतारा और विल्लौर के दो पात्रों में आसव भर कर उनके सामने रक्या। अम्बपाली उसे आसव उँढ़ेलता देख रही थी। उसने कुमार गुप्त की ओर देख कर कहा—"चन्द्रसेना अपना काम खूब जानती है।"

कुमार गुप्त ने एक बार तरल दृष्टि से चन्द्रसेना की स्रोर देखा। उसके मन में उस दिन की चाँदती से धुली हुई चन्द्रसेना फूल उठी। स्रम्बपाली ने इंगित किया। कच्च छोड़कर चन्द्रसेना बाहर हो

अम्बराजी ने इंगित किया। कच्च छाड़कर चन्द्रसेना बाहर हो गई।

मिंदरा का पात्र कुमार गुप्त के मुँह पर लगाते हुये अम्बपाती ने कहा—''जीवन पर सोचकर माथा दुखाने से अच्छा यह है कि जीवन का उपभोग करो।'

अपने पात्र से उसने मिद्रा पी। दोनों पात्र मधु से रिक्त हो गये।

कुमार गुप्त ने भुक कर उसके ध्यधरों को चूम लिया। उसने कहा— "तुम टीक कहती हो, अप्रम्बिके? जीवन का उपभोग ही एक-मात्र सत्य है।" इसी समय घड़ियाल बज उठे। रात का पहला प्रहर समाप्त हो रहा था।

श्रम्बपाली ने उठते हुये कहा—''न जाने श्राज जी क्यों उद्धिग्न है, कुमार गुप्त ? श्राज मैं श्रशांत हो रही हूँ। ...... नुम श्रपने कच्च मैं विश्राम करांगे या मेरे ?'' वह मुस्करा उठी।

कुमार गुप्त भी उठ खड़ा हुन्ना। उसने उसकी भूलती हुई लटों में दो उँगलियाँ डाल कर कुछ चक्र बना कर छोड़ दिये। वे उसी तरह बाली बनाते हुये भूलते रहे।

वह द्वार पर गया। पीछे मुझ कर उसने श्रम्बपाली को देखा। वह सचमुच क्रांत हो रही थी।

उसने कहा- ''मैं अपने कच्च में जा रहा हूँ।''

सहसा अंबपाली ने उसे पुकार कर कहा — "कुमार गुप्त, एक बात सुने जाओ। हम दोनों एक वर्ष से अधिक समय से साथ हैं। मैंने जीवन में कभी भा आवेग और उत्तेजना का अनुभव नहीं किया था। तब तुम आये। मैंने औरों की भोति तुमसे भी खिलवाड़ करना चाहा। मैं वह नहीं कर सकी। अब मैं ज्वाला में जल रही हूँ। मैं देख रही हूँ, तुम मुक्ते पूरा-पूरा प्यार नहीं कर पाते। कैसा आश्चर्य हैं कुमार गुप्त!"

कुमार गुप्त ने बड़ कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी चम्पा-सी पतली उँगलियों को प्रकाश की त्रोर करके चूमते हुये उसने कहा— "तुम उत्तेजित हो रही हो त्रम्बपाली। मेरे जाने के प्रश्न ने तुम्हें उत्तेजित बना दिया है। मैं नहीं जाऊँगा।"

श्रम्बपाली ने सँभलते हुये कहा—"सो बात नहीं हैं, कुमार गुप्त! तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें श्रब जकड़ कर रखने की चेष्टा नहीं कहाँगी।

कुछ रक कर उसने कहा—"नहीं मुमे तुम ठीक-ठीक सममे नहीं। मैं ठीक कहती थी। मुमे ऐसा अनुभव हो रहा है कि अम्बपाली नहीं हूँ। मेरा हृद्य दूट रहा है। मैं कभी ऐसी नहीं थी, कुमार गुप्त!" कुमार गुप्त ने उसे छोड़ दिया। उसने मदिरा का पात्र उठाया। मधुघट को भुका कर उसे भरा। अपने हाठों से छूकर वह उसे अम्बपाली के सामने ले गया। उसने मुस्करा कर कहा—''यह तुम्हें ठीक कर देगा!"

हँसती हुई आँखों को उसके मुख पर रक्खे हुये अन्वपाली पात्र खाली कर गई। उसने विचित्र कम्पन और फिर एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव किया।

उसने स्वयम् दूसरा पार्श्व भरा द्यौर कसीदे कढ़े हुये मलमल के गिलम पर बैठ गई। कुमार गुप्त भी पास बैठ गया। अम्बपाली के बढ़ाये हुये पात्र से उसने एक-चौथाई ग्रंश पिया। अम्बपाली ने धीरेधीरे पात्र खाली कर दिया। उसकी वाणी में कम्पन भर गया। परन्तु उसमें एक आश्चयंजनक तेज और आकर्षण आ गया। उसने कहा — "कुमार गुप्त, जावन के जो चाग विलास और उल्लास में बीत जायें, उन्हें ही तुम्हारी अम्बा ने सत्य मान लिया है। यह कौन बतायेगा कि उसने भूल की है ? परन्तु यह भी संभव है। फिर संभव क्या नहीं है ? प्यास, प्यास ! जीवन प्यास है। आग, आग ! जीवन आग है। अम्बपाली प्यासी है, अम्बपाली जल रही है।"

वह कुमार गुप्त की गोद में लेट रही। कुछ ही च्रण बाद वह सो गईथी।

### सातवाँ परिच्छेद

श्चम्बपाली के प्रेम-कच्च में दो-नये व्यक्तियों ने प्रवेश किया था। यों किहये, कि श्चम्बपाली ने वैशाली के दो श्चौर व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश किया। पिछला कथन सत्य के श्वधिक निकट होगा।

वे व्यक्ति कौन थे ? सूर्यमणि स्रोर हेमांक।

दो मित्र .....दोनों धीरे-धीरे परस्पर दूर होते गये श्रौर श्रम्बपाली के ऋधिक निकट श्राते गये।

परन्तु, क्या यह पिछला कथन ठीक है ?

सूर्यमणि '''ंनगर-सेट्ठक का पुत्र। वह किव था। उसमें कीत्व की मात्रा श्रिधिक थी। कोमल चम्पा का शरीर। श्रिपने ढंग पर सुन्दर, परन्तु उसमें पुरुषत्व का नाम नहीं। भूलते बाल। सुखर।

हेमांक " चम्पा के काषाध्यत्त का इकलौता पुत्र। वह इस संसार का मनुष्य था। जीवन, त्रात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में इसके त्रपने विचार थे। डील-दौल लम्बा। शरीर, विशेषकर आँखों, में पुरुषत्व और आकर्षण।

स्रभी तीसरा पहर था। श्रम्बपाली सो कर उठी थी कि प्रतिहारी ने सेट्ठक-पुत्र के श्राने का संदेश कहा। वह बिखरे हुये वस्त्र संभालती हुई ऋतिथि गृह में चला गई। प्रतिहारी से उसने कहा—"उन्हें ले स्रास्त्रो।"

श्रकेला सूर्यमणि था। यह बात एक अपवाद थी। श्रव तक दोनों मित्र साथ आते रहे थे। अम्बपालो का आश्चयं हुआ। उसने मृदु हास्य से पूछा—"क्यों सेट्ठक-पुत्र, आज तुम्हारे मित्र कहाँ रह गये?"

हँसते हुये, सूर्यमणि ने उत्तर दिया—"वे आज एक प्रयोग में लगे हैं। " 'क्यों ? क्या आप आश्चये करती हैं ? क्यों ?" वह ठहाका देकर हँस पड़ा। " " मेरा मित्र बड़ा विचित्र आदमी है, देवि अम्बपाली!"

देवी श्रम्बपाली ने इसे सोफ़े पर बिठलाते हुये कहा—"यह तो श्राप ठीक कहते हैं। परन्तु वह प्रयोग क्या है, मैं मा तो सुनूँ।'

"उसने एक कुरूप बिल्ली का बच्चा लिया है। कई सप्ताह से बह उसके साथ लगा हुआ है। भाँति-भाँति के अम्ल, भस्म और अबलेह चटा कर उसे सुन्दर बनाना चाहता है।"

"यह उसने तचशिला में सीखा है ?"

श्चम्बपाली हँस पड़ी। सूर्यमणि ने उत्साह से कहा—"श्वाचार्य श्वेत-पद हेमांक की बड़ी प्रशंसा करते थे। वह कहते थे, यह अन्तेवासिक चिकित्सा शास्त्र में महान् परिवर्तन करेगा। वहाँ भी वह इसी प्रकार का प्रयोग करता था। सचमुच बड़ा विचित्र है वह!'

श्रम्बपाली की श्राँखें श्रलसाई हुई थी। उनमें एक श्रलौकिकता थी। सूर्योकरण ने इस पर ध्यान दिया। वह इन श्वेत-श्याम-रतनार श्राँखों पर मुग्ध था।

श्रम्बपालां ने थोड़े समय के श्रवकाश के लिये प्राथेना की। वह कुमार गुप्त के शयन-कत्त में गई। वह श्रभी सो रहा था। कहानियां की एक पुस्तक उसके पास पड़ा थी। वह हाथ की लिखी पांडु लिपि थी। ताड़ के पत्रों को सीधा करके किसी विशेष प्रकार का तैल उस पर मला गया था।

सम्भवतः इसी पुम्तक को वह पढ़ता रहा था।

उसने पुस्तक को खोला।

उसने पुस्तक रख दी।

कुमार गुप्त के माथे पर स्वेद के विंदु थे और बाल की एक लट माथे पर श्राकर चिमट गई थी। श्रम्बपाली ने श्रंचल से स्वेद पोंछा और फिर बड़ा सावधानी से वह लट बालों में कर ही। सचमुच वह कुमार गुप्त से किसी भी प्रकार श्रलग नहीं हो सकती थी। उसके बिना वेशाली अम्बपाली के जिये शून्य थी। उसने भुक कर धीरे से कुमार गुप्त के शिरीष के नये खिले फूल की तरह कुछ खुले होठ चूम लिये। श्रम्बपाली के होठों की ऊष्णता और उत्तेजना से कुमार गुप्त विचलित हो उठा। धीरे-धीरे वह शांत हुआ। कर-बट बदल कर सो गया।

श्रम्बपानी कुछ च्चाए तक उसे देखती रही। फिर वह कच्च से निकली श्रौर पूर्व की श्रोर के स्नानगृह में जाकर उसने मुँह घोया श्रौर स्वस्थ होकर लौटी।

र्श्टगार गृह में पहुँच कर उसने धूप छाँह के रंग का वस्न लिया। नीले कंचुक के ऊपर उसे डाल कर वह दर्पण के सामने हुई। ..... तो उसका सौन्दर्भ किसी भी प्रकार कम नथा! श्राज भी वह वैशाली की सर्व-श्रेष्ठ सुन्दरी थी। गर्व श्रीर उल्लास से श्राँख वमक उठी। हाय रे नारी!

इसी समय चन्द्रसेना ने प्रवेश किया। अम्बपाली अभी भी द्रपेण के सामने थी। इसमें कोई विचित्रताभी नहीं थी। परन्तु आज, इस च्रण, न जाने क्यों उसे चन्द्रसेना के प्रति क्रोध हो आया।

उसने पूछा—"क्यों चन्द्रा, क्या कोई श्रीर श्राया है ?" " "हाँ देवि"—उसने कहा—"श्राये हेमांक।"

"क्या तुम वहाँ थोड़ी देर बैठ कर उनका मन नहीं बहला सकतीं ?"—कठोर होकर उसने कहा—"चंद्रसेना, तुम्हें समय देखना चाहिये।"

वह क्या समय देखे, यदि सोचती तो भी चंद्रसेना निश्चित नहीं कर पाती। उसे स्वामिनी के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। उसके गाल आरक्त हो गये।

"पीती लड़की" - जब वह चली गई, श्रम्बपाली ने मोचा--"स्रोहा हो!" श्रीर वह दूपेण के सामने ठहाका देकर हँस पड़ी।

यह ईष्यों की पहली किरण थी।

क्या सचमुच वह इस पीली लड़की से ईच्यों करेगी ? वह, वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी ? जब वह फिर श्रविधि-गृह में पहुँची तो संध्या का पहला चरण था। दोनों मित्र चन्द्रसेना से बात कर रहे थे।

श्चम्बपाली ने हेमांक की श्रोर लच्य करते हुये कहा -- "मुफे भय है, मैंने बड़ी प्रतीचा कराई।"

हेमांक ने सरल ढंग पर कहा— "नहीं, कुछ भी प्रतीचा नहीं हुई। हम मित्र चंद्रसेना से बातें कर गहे थे।"

'मित्र' शब्द पर उसने विशेष बल दिया था। लच्च सूर्यमणि पर था। जिसने इस पर ध्यान दिया श्रीर लाल पड़ गया।

#### [ 33 ]

श्रम्बपाली ने मुस्कराते हुये कहा—''तो श्राप कुछ विचित्र प्रयोग कर रहे हैं।'' वह बैठ गई। चंद्रसेना ने धीरे-धीरे कन्न छोड़ दिया।

हेमांक अट्टहास कर पड़ा। उसने विचित्र दृष्टि से अम्बपाली को देखा, फिर सूर्यमणि को। "यह मेरे मित्र ने कहा होगा।" (फिर 'मित्र' पर बल) उसने कहा— "देवि अम्बपाली, हमारा जीवन स्वयम् एक बड़ा प्रयोग है। यह आप, में, मेरे मित्र (उसके होंठ कुटिलता से मुड़ गये) क्या कर रहे हैं ? एक प्रयोग ही, या कुछ और ? ऐसा ही प्रयोग में कर रहा हूँ। दिशा दूसरी है। कर एक ही काम रहे हैं।"

अम्बपालां ने मुस्करा कर कहा—"श्रापको, त्रमा कीजिये महाशय, विचित्र बनने में श्रानन्द है। यही न ?"

बात हेमांक को लगी। परन्तु वह बहुत शीघ्र सावधान हो गया। गंभीर हाकर उसने कहा — "प्रत्येक मनुष्य अपने में विचित्र हैं। मैंने यही सममा है। चिकित्सा-शास्त्र के अनुसार एक-जैसे होने पर भी हम सब विचित्र हैं। प्रकृति में समानता उतनी नहीं, जितना वैषम्य। (मुस्करा कर) क्या आप स्वयम् वैशाली की सबसे विचित्र स्त्री नहीं हैं!"

अम्बपालो कुछ इतप्रभ हो गई। उसने उत्तर में कहा—"क्या मैं इसे प्रशंसा समभूँ ?"

हेमांक ने सहसा कठोर होकर कहा—''मैंने आज तक किसी स्त्री की प्रशंसा नहीं की है, देवी। मैंने सभी को विचित्र समका है। किसी को प्रशंसा के योग्य नहीं।''

श्रम्बपाली श्रारक हो गई। सूर्यमणि के मुँह पर विरोध के भाव स्पष्ट हो गये। श्रम्बपाली ने धीरे से कहा—''मैंने श्रापको पहचानने में भूल नहीं की थी, हेमांक।'

सूर्यमणि ने कहा—"सचमुच, हेमांक, तुम बड़े विचित्र हो। क्यों देवि, कहा नहीं था मैंने ?"

और वह अम्बपाली की श्रोर मुड़ा।

अम्बपाली, कुछ क्रोध से, एकटक हेमांक को देख रही थी। सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी को यह बात स्पष्टतया अप्रिय थी। चतुर हेमांक इसे ताड़ गया। वह मुस्कराने लगा।

''मैं समभता हूँ, मैं चाटुकार नहीं हूँ'' उसने उसी तरह कुटिल ढंग पर मुस्कराते हुये कहा।

"मैं सुन्दर युवती की प्रशंसा में किवता नहीं लिखता। देवि द्यमा करें।"

व्यंग एक साथ किव सूर्यमिण श्रीर श्रम्बपाली पर था। सूर्यमिण तिलमिला उठा।

सहसा अम्बपाली ने विषय बदलने की दृष्टि से कहा —"इधर बहुत दिनों से नहीं आये, हैमांक, और तुम्हारा बात करने का ढंग भी बदला है। (मुस्करा कर) तुम्हारे प्रयोग ……......"

हेमांक ने कट कर कहा—"सचमुच आपसे बाजी लेना टेढ़ी खीर है। मैंने सुश्रुत का विशेष अध्ययन किया है। उससे मुक्ते यह इंगित मिला कि यदि किन्हीं नाड़ियों की रक्त की गति को प्रभावित किया जा सके तो कुरूप स्त्री ( मुस्करा कर ), मान लीजिये, वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी बन सकती है।"

अम्बपाली की मुस्कराहट अधिक चौड़ी हो गई। उसने कहा—
"तो आप वैशाली की स्त्रियों के लिये विशेष आकर्षक बनेंगे।
आपका यह प्रयोग कब सफल होगा ?"

हेमांक हँस पड़ा। उसने कहा—"निश्चय हो आपके भय की कोई बात नहीं है। प्रयोग अभी सफल होता नहीं दिखता। अभी मैं स्त्री के ऊपर प्रयोग भी नहीं कर रहा हूँ।"

श्रम्बपाली ने हँसते हुये कहा—''में बता सकती हूँ कि श्राप किस वस्तु पर प्रयोग कर रहे हैं ......''

किंचित लिजत होते हुए हेमांक ने कहा-"मुक्ते अपने प्रयोग

पर लिजित होने की काई बात नहीं। मैं ऐसे रसायन ढूँढ़ना चाहता हूँ जो सौन्द्ये और श्रमर यौवन की कुंजी बन सके।''

"सौन्दर्य श्रौर अमर यौवन !" उसने दुहराया और इन शब्दों का प्रभाव अम्बपाली पर क्या पड़ा, यह जानने के लिये उसके सुँह पर सामने देखने लगा !

अम्बपाली की आँखें मुस्करा रही थीं।

उसके मुँह की रेखाएँ कह रही थीं कि उसको ऐसे रसायन के श्रास्तित्व में तनिक भी विश्वास नहीं है।

उसने बिना किसी प्रकार विचलित होते हुये कहा—"ईश्वर करे, श्राप सफल हों। सौन्दर्य को त्राप वैशाली की प्रत्येक युषती को बाँट दें तो भी अम्बपाली को कोई दुख नहीं होगा। न, कोई चिन्ता नहीं।" यहाँ वह मुस्कराई और त्राण भर ठहर कर बोली—"परन्तु यह अमर यौवन इतनी वांछनीय वस्तु कदाचित नहीं है, हेमांक—क्यों कवि?" उसने सूर्यमाण को देखा। हेमांक को उसे भी अधिक; परन्तु उसने विचित्र मुस्कराहट मुँह पर लाकर उठते हुये कहा—"अब मैं आज्ञा माँगता हूँ। तुम चलोगे, सूर्यमिणि?"

# ऋाठवाँ परिच्छेद

श्राचार्य प्रबुद्धकेतु ने उपदेश दिया—"भिक्खुओं, अब श्रानन्द के कहने पर तथागत ने संघ में स्त्रियों का प्रवेश करने की श्रनुमति दे दी है। वे थेरी कहलाएँगी। उनके लिये खलग विहार होंगे। उनकी दीचा की व्यवस्था भी श्रलग होगी।"

एक भिक्खु ने पूछा—''स्थिवर, मार ने स्त्री का रूप घर कर तथागत को लोभ दिया था। क्या यह बात कल्याणकारी होगी ?''

श्राचार्य ने उत्तर दिया — ''तुम्हें शंका है। यह बुरा नहीं है। संदेह ही हमें सत्य की श्रोर ले जाता है, भिक्खुश्रों! तथागत ने संदेह किया था। श्रानन्द, वासना श्रोर ऐश्वर्य का यह जीवन ही

क्या जीवन है ? दुख, कब्ट, जरा श्रीर मृत्यु। क्या यह सनातन है ? क्या यह सत्य हैं ? श्रन्धकार श्रीर प्रकाश क्या सत्य ही दो भिन्न वस्तुएँ हैं ? जीवन का रहस्य क्या है ? इसी संदेह से उनमें जिज्ञासा का जन्म हुआ श्रीर—उन्होंने उत्तर पाया। तुम्हारा संदेह ठीक है ? मार से भय है। स्त्री से भय है। स्त्री मार है। परन्तु मार से भागने से क्या गौतम बुद्ध हुए ? बुद्ध योद्धा होता है। वह सत्य, श्रीहंसा श्रीर सम-बुद्ध का खड्ग लेकर मार से जूमता है। श्रन्त में वह तथागत की गित को प्राप्त होता है। कल्याणकारी वह है जो श्रारमा की निर्वाण की श्रीर ले जाये। कल्याण भीतर है।"

सब शांत होकर सुन रहे थे। वृद्ध स्थिवर बोल रहे थे—"उनसे सुनो, जिन्होंने जाना है। कल्याए-अक्ट्याए, भीतर बाहर कुछ भी नहीं है। एक निश्चत चक्र की तरह यह जीवन आप चला जा रहा है। कब और कैसे इसमें गित आई? किसने इसे गित दी—भि स्सुओं, ये प्रश्न हमें सत्य से हटा देते हैं। इस चक्र पर हमारा स्थान क्या हो? क्या हम अपनी गित को इसकी गित के अनुकूल बनाएँ? या प्रतिकूल? तथागत का धम संसार से विरक्ति नहीं है। उसमें जीवन के महान् प्रश्नों के प्रति अनुरक्ति है। परन्तु वह प्रश्नों को पकड़ कर बैठ नहीं जाता। सब धम मनुष्य से हैं। तथागत ने इससे भी आगे बढ़कर कहा—"सब धम प्राणी-मात्र से हैं"। इससे क्या? यही कि धम सब को साथ लेकर चलता है। वह सहयोग है। यह व्यक्ति के लिये भी है। परन्तु उससे भी कहां अधिक समाज के लिये है। वह व्यक्ति और व्यक्ति, व्यक्ति और लोक का सम्यक्-संबंध बतलाता है। जीवन क सारे अंगों में संबंध उपस्थित करने वाले तथागत के धमें की जय हो!"

भिज्जुओं ने ध्वनि की-"धर्म की जय हो !"

श्राचार्य ने कहा—'श्रीर इस धर्म को श्रद्धएए रखने वाले संघ की जय हो !' मिक्खुश्रों ने ध्वनि की। ''संघ को जय हो!'

श्राचार्य ने फिर कहा—"श्रौर संघ के प्राण बुद्ध की जय हो।"

भिक्खुश्रों ने ध्वान की—"बुद्ध की जय हो !'' उपदेश समाप्त हो गया ।

भिन्न भिन्ना के लिये नगर को चले। चार-चार भिक्खु साथ जाते थे।

एक दुकड़ी में आचार्य प्रबुद्धकेतु भी थे।

एक भिक्खु ने पूछा—'इस वर्ष मधुपव के श्रवसर पर बिल होगां ?"

श्राचाय ने चितित होते हुए कहा—''तथागत का धर्म प्रेम का धर्म है। घृणा घृणा का नहीं काटती, प्रेम घृणा को काट देता है। इसी से पिछले वर्ष मैंने बिल में बाधा देते हुये रोका था। ……इस वर्ष भी हमें शांत रहना होगा।''

भिक्ख ने कहा- 'तब कब तक ?"

"जब तक जनता आप बंद न कराए। भिक्खु, चक्र का परि-वतन धीरे, किन्तु निश्चित गित से, होगा। तथागत का धमें लोक-लोक में फेलेगा। मैं इसे आज ही फैलता देख रहा हूँ। पशु-बलि बंट होगी।'' वह मुस्कराए—"परन्तु युवक, यह अभी एक दिन में नहीं हो जायगा।'

वे चुप हो गये। श्रब वे नगर के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर रहे थे। द्वारपालिक ने श्रद्धा से प्रबुद्धकेतु को प्रणाम किया।

त्राचाय ने कहा—''बुद्ध की शरण में जा। जय हो! नगर में कुशल है ?''

"नगर में छशल है"—द्वारगालक ने अभिवादन करते हुए कहा—"जय हा।"

त्राचार्य भिक्खुओं के साथ आगे बढ़ गये। द्वारपालिक ने कहा—"आश्चर्य है! ये इतने मनुष्य एकदम भिक्खु बन जायेंगे तो यह नगर संतां का घर हो जायगा। ये सब घर छोड़ रहे हैं ?"

उसके साथो ने कहा-''तब हमें छुट्टी मिलेगी ?"

"हाँ, हाँ"—पहले ने उत्सुकता से कहा—''यह प्राचीर श्रौर

ये लौह-द्वार किस लिये ? दस्युओं का भय है। सेट्ठक श्रौर श्रेणि उनसे डरते हैं। जब धन ही न होगा तो दस्यु क्यों श्राने लगे ? क्या तुमने सुना कि निष्क की दर बढ़ गई है।"

"यहाँ निष्क किसके पास है। जो हमारे पास है उसकी दर कभी घटती-बढ़ती नहीं"—दसरे ने कहा!

पहले ने कहा—''हाँ, हाँ—तुम छुट्टी की बात कर रहे थे। यदि वैशाली उजाड़ हो जाय तो क्या करोगे ?"

"क्यों ?" पहले ने उत्साह से कहा—"कितने ही काम हैं। कम्मार बनो। थर्पात बनो।"" क्या लोग घरों में नहीं रहेंगे ?"

"रहेंगे" दूसरे ने कहा — 'परन्तु ''तुमने इन बौद्धों का स्थान देखा है। वह कैसा वेडील है।"

इसी समय सिर पर टोकरों में मांस ितये, कुछ चांडालों ने नगर में प्रवेश किया।

पहले द्वारपालिक ने कहा—''कहाँ से लाते हो ?''

''चांडाल कश्यप की सूना से।"

"कहाँ ले जा रहे हो ? अंतरायण में या सिंघाटकों पर ?"

"सिंघाटकों पर।"

द्वारपाल ने ललचाई श्राँखों से टोकरियों को देखा। उसने कहा, "कैसा मांस है ?"

"हिरण, जंगली पत्ती।"

"तुम्हारे पास मछली है ?"

द्वारपालिक ने दूसरे साथी से मुड़ कर कहा—"क्या इन्हें आज्ञापत्र दे दिया जाय ?"

चांडालों की त्रोर त्राँख मार कर उसने कहा—''तुम्हें त्राज्ञा-पत्र मिल जायेगा। तुम वैशाली के बाहर सभी सिंघाटकों पर घूम सकोगे। हाँ, श्रन्तरायण को छोड़ कर। (मुस्करा कर) इनमें ताजा स्या है ?''

"सभी ताजा है। तुम्हें कुछ चाहिये ?" एक चांडाल ने सिर

से टोकरी उतारी। श्रौर उत्पर का कपड़ा हटा कर द्वारपालिक ने फाँका।

उसने कहा—''दो, कुछ दे डालो। शीघ्रता करो। तुम्हें श्राज्ञा-पत्र मिलेगा। उसमें महाद्वारपालिक की श्राज्ञा रहेगी। उसमें लिखा होगा—"तुम्हारा मांस श्रेष्ठ हैं। तुम कितने हो?"

थोड़ी देर में मामला पट गया। और महाद्वारपालिक की आज्ञा लेकर वे चांडाल सिंघाटकों पर चले गये।

दूसरे द्वारपालिक ने मुस्करा कर कहा—"भाई शर्मिष्ठ, सौदा करना तुम खूब जानते हो।"

''धन्यवाद''

उसने अपना पीतल का प्रवेश-चिन्ह उतार डाला। वह विशेष चिन्ह की छाप का काला सेना-वस्त्र पहनने लगा।

दूसरे ने कहा—"त्राज तुम कुछ देर से आये, शर्मिष्ठ। मुमे महाद्वारपालिक के आजाने का भय था।"

दूसरे ने श्राँखों में मुस्कराते हुए कहा—''त्राज मुफे समय जान नहीं पड़ा। ब्रजि-वैत्य की यंटिकाश्रों ने घंटे देर से बजाए।"

उसकी मुस्कराहट खिल उठी। पहले ने उसे देखा नहीं। वह नागरिक के वस्त्र पहनने में लगा था।

सहसा अश्वों की टापों का शब्द हुआ।

उतरे हुए वस्न को दूसरे ने शीघ्रता से शरीर पर डाल लिया श्रीर खडग लेकर द्वार पर घूमने लगा।

कुछ अश्वारोही थे। उनमें जो आगे था उसे देख कर दोनों ने अभिवादन किया। घोड़े रुक गये।

"नगर में क़शल रही?"

"कुशल। सेनाट्य की जय!" पहले द्वारपालिक ने जो नाग-रिक के वस्त्र पहने हुए था कहा।

श्रश्वारोहियों ने घोड़ों को ऐड़ लगाई श्रौर नगर के बाहर हो गये। इसके बाद दोनों द्वारपालिकों में चुप-चूप कुछ देर बात होतां रही। श्रव सूर्य ऊपर चढ़ श्राया था। मांस का श्रपना भाग लेकर रात भर पहर। देने वाला द्वारपालिक चला गया। एक घड़ी बीतने के बाद भिज्ञ लौटे श्रौर वे विहार की श्रोर गये।

विहार में कुछ चात्र प्रबुद्धकेतु के उपदेशों की साइ पर लिखी पत्रिका पढ़ रहे थे।

उन्होंने उठ कर श्राचार्य के हाथ से कमंडलु ले लिया।

संध्या के समय उपदेश-पूजा के बाद प्रबुद्धकेतु ने कहा—िभ-क्खुआ, गणना से पता चला है कि बुद्ध इस नगर में शीघू आ रहे हैं।"

भिक्खुओं की आँखें बल्लास से चमक गईं। बन्होंने कहा— "तथागत की इच्छा!"

श्राचार्य ने कहा—"इसके लिये हमें विशेष श्रायोजन करना नहीं होगा। उनके त्राने के समय तक परिषद बर्लि बंद कर देगी श्रीर श्रानेक नागरिक तथागत के पुत्र बन जायेंगे। यह मैंने ज्योतिष से जाना है।"

''भिक्खु-श्रेष्ठ हमें क्या आज्ञा देते हैं ?'

प्रबुद्धगुप्त ने कहा—''मैंने गणना से जाना है, वैशाली की गिणका अम्बपाली श्रीर उसका प्रेमी कुमार गुष्त इस धर्म-चक्र-परिवर्तन में महान भाग लेंगे। मैं उन्हें पत्र लिख कर इससे सूचित कहाँगा। फिर तथागत की इच्छा पूर्ण हो!'

श्राचार्य प्रबुद्धगुष्त प्रब्रज्या के पहले महाकश्यप के शिष्य थे। चन्होंने तंत्र का विशेष श्रध्ययन किया था। बौद्ध होने के पश्चात् उसका उपयोग बुद्ध धर्म के प्रचार के लिये करते थे, श्रम्यथा नहीं। तांत्रिक कियाओं में ज्योतिष का श्रमिज्ञान श्रावश्यक होने के कारण उन्हें गण्ना का श्रम्बान था।

उस दिन उन्होंने दो पत्र लिखे। एक कुमार गुप्त को, एक श्रम्बपाली को।

# नवाँ परिच्छेद

हेमांक की बातों ने कुमार गुप्त का धेर्य खो दिया। उसका जीवन श्रव तक सोते हुये ज्वालामुखी के समान था। श्रव उसमें विम्फाट से पहले के लच्चण देखने लगे। उस दिन श्रम्बपाली ने हेमांक और सूर्यमणि को बिदा किया था तो वह फिर उत्तेजित हो गई। कदाचित उसे उसकी श्रवज्ञा बुरी लगी। जिस प्रेम-पात्र को उसने सबंस्व दे डाला था उसे कोई श्रम्य उसी श्रायु का युवक इस प्रकार निरपेच होकर देख सकेगा यह उसके लिये श्रप्रिय बात थी। उसके बाद जब-जब हेमांक श्राया तब कुमार गुप्त ने वार्तालाप में सदा उपस्थित रहना ही ठीक समका। धीरे-धारे वह हेमांक की बात को काटने लगा। हेमांक ने श्रपने श्रवज्ञा के खड्ग का उस पर भी प्रहार किया।

इस प्रकार चारों व्यक्तियों ने एक चतुष्कीं एक कर रख लिया। यह चतुष्कीं ए रबड़ का बना हुआ था; बराबर खिंचता जाता था। इसे यों भा कह सकते हैं—इन चार पात्रों ने एक त्रिकोण बनाया। अम्बपाली और इमार गुष्त एक ही कोण पर हैं। वे सूर्यमणि के साथ १०० का कोण बनाये हैं। परन्तु हेमांक इस त्रिकाण की सबसे बड़ी रेखा बना। 'श्र' 'ब' अम्बपाली और कुमार गुष्त और 'ब' 'स' सूर्यमणि। जो सम्बन्ध त्रिकोण के रूप में आरम्भ हुआ था उसका अंत हुआ चतुष्कींण के रूप में अम्बपाली ने अपनी-अपनो एक अलग रेखा 'स ज' बना ली। और कुमार गुष्त 'अ ज' बन गया।

उन्हीं दिनों श्रम्बपाली श्रीर कुमार गुप्त को श्राचार्य प्रबुद्धगुप्त के पत्र मिले। श्रम्बपाली ने खिलखिला कर हँसते हुये कुमार गुप्त पर पत्र फेंक दिया। परन्तु कुमार गुप्त गंभीर हो गया।

उसने कहा-"अम्बपाली, मैं आचार्य प्रबुद्धगुष्त का जानता

हूँ। उन्होंने कभी छोटे हृदय से इसे नहीं लिखा है। वह बड़े गिए-तज्ञ हैं !'

श्रम्बपाली ने उसी तरह हँसते हुये कहा—"मैं न गणित में विश्वास करती हूँ, कुमार गुप्त, न फलागम में। यह श्राचार्य की प्रचार-बुद्धि है।"

कुमार गुप्त मौन हो गया। उसने अपनी दृष्टि श्रम्बपाली की श्रोर से हटा ली। कुछ देर दोनों मौन रहें।

श्रम्त में कुमार गुप्त ने कहा—"देखता हूँ श्रम्बपाली, हमें एक बड़े चक्र पर चढ़ना होगा। उस पर चढ़ कर हम उतर नहीं सकेंगे। परन्तु इसी में हमारा, तुम्हारा श्रीर विश्व का कल्याण है। श्राचार्य का यह पत्र इसी का इंगीत है।"

श्रम्बपाली ने श्रविश्वास की श्राँखों से देखा।

उसने कहा—''मैंने तुम्हें बताया न, हेमांक की बात सुन कर सुक्ते ऐसा लगा कि वह मेरे जीवन में एक अभिशाप लेकर आया है। उसने एक ऐसी कल्पना मेरे सामने रक्खी है जो मोहक परन्तु घातक है। उसका अमर यौवन ……'

"मैं जानता हूँ''—कुमार गुष्त ने कहा—"तुम्हारी जैसी स्त्री को यह कल्पना श्रांत करने वाली होगी। क्या तुम समभती हो हेमांक ने यह क्यों कहा ?"

श्रम्बपाली ने सिर हिलाया।

कुमार गुप्त हँस पड़ा। उसने कहा—''तुम बड़ी भोली हो। वह तुम्हारे जीवन में ऋाना चाहता है।''

श्रम्बपाली ने किश्चित मृदुहास से कहा—''तुम सच कहते हो, वह घृणा से मेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता है।" उसने भुक कर कुमार गुप्त का माथा चूम लिया।

"तुम पुरुष बड़े ईर्ष्यांतु होते हो।"—उसने उसको त्रोर स्नेह से देखते हुए कहा—"मैं तुम्हें इस कल्पना पर बधाई नहीं दूँगी।" कुमार गुप्त ने गंभीर होकर कहा—"श्रम्बा, तुम कितनी बड़ी विस्फोट हो, यह तुम नहीं जानतीं। तुम मुस्करा रही हो ! यह तुम, नहीं जानती हो परन्तु यह तो एक धारा है। हम सब श्रमहाय हैं। ज्वालामुखी के मुँह पर बहते हुए श्राना, विस्फोट में पड़ कर मृत्यु को प्राप्त होना—यही नियम है।''

"तो यह नियम पूरा हो!" अम्बपाली ने सहसा गंभीर होकर कहा— "कुमार गुप्त, मैंने भी जीवन पर सोचा है। परन्तु प्रत्येक बार मैं इस निश्चय पर आई हूँ कि नियम पूरा होता है। मैं, तुम, वह! क्यों? उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है। यदि मैं पृथ्वी की तरह नीचे खींचती हूँ तो फिर कर्षण—पतन—यही नियम है। मेरा सौन्दर्य अभी भी शीतल नहीं हुआ। स्त्री का प्रेम कभी भी शीतल नहीं होता। तुम तो उस समर्थ को जानते हो, कुमार गुप्त?"

कुमार गुप्त ने स्वीकृति में सिर हिलाया।

"एक बार उसने भी मेरे जीवन में आना चाहा"—उसने कि ख्रित मुस्करा कर कहा—"तुमसे छिपाने के लिये मैंने कभी चेंद्रा नहीं की है। समर्थ आया, कितने युवक आये, आज में उन्हें स्वप्न में देख कर भी सिहम जाती हूँ। मैंने उनसे खेल किया। उनके पर जल गये। मैंने ली को चमकता हुआ देख कर हर्ष से चीत्कार की। मैं इसे स्पष्ट देखती हूँ—मुभे केन्द्र बना कर कितनी ही छायाकृतियाँ घूम रही हैं। उनके ओठ शुष्क, उनके शरीर कंकाल-मात्र रह गये, उनके आँखों से अजस्र जल-धार वह रही है। वे स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट युवक आज प्रेत हैं!"

वह रुक गई।

सहसा उसने तीव्रता ला कर कहा—'कौन दोषी है ? श्रम्बपाली ? समर्थ ? श्रौर वे ? कौन दोषी है, इमार गुप्त ! तब तुम श्राये श्रौर में स्वयम् तुम्हारी श्रोर चक्कर लगा कर जलने लगी । पहली बार एक भीषण, समुद्र को सोख डालने वाली प्यास ने मुक्तमें घर कर लिया। परन्तु प्रश्न खुला हुश्रा है ? दोषी कौन है ?' कुमार गुप्त ने उसका हाथ श्रपने हाथ में लेकर दबाते हुये कहा—''दोषी कौन है ? दोषी

कोई नहीं है! परन्तु श्रम्बिके, यह चक्र श्रब की रुका है। मुक्ते श्राचार्य प्रबुद्धगुष्त की बात याद श्रा रही है। श्रीर हाँ एक बात— उस समय मैं गान्धार में था। एक दिन मैं पहाड़ों पर घूम रहा था। मधु के दिन थे। कहीं-कहीं चट्टानों के बीच से ही वृत्त दिखाई देते थे। जानती हो वहाँ मैंने क्या देखा?''

श्रम्बपाली ने उत्तर नहीं दिया, वह श्रन्यमनस्क हो रही थी। शायद कुछ सोच रही थी।

— ''मैंने देखा, सफेद ऊन का बड़ा सा लबादा पहरे एक युवती — हिम-सी श्वेत — मुभ बुला रहा है। मैं उसके पास गया। उसने अपने मुँह का आवरण हटा दिया। पूछा— 'क्यों, तुम डरते नहीं हो ?'

में मुस्करा दिया।

उसने कहा — "मैंने तुम्हारे जीवन की हलचल को समभा है। बुमार गुष्त, तुम निर्वल स्नोत की तरह वहोंगे, फिर बहोंगे, फिर बहोंगे ……बहना औरों के लिये श्रपवाद है परन्तु तुम्हारे लिये नियम है। तुम एक महान् परिवर्तन के सहायक होंगे।"

मैंने पूछा—''तुम कान हा ? मुक्त कैसे जानती हो ?''

उसने कहा—''यह तुम नहीं जान पात्रोगे। तुम एक महान् परिवतन के सहायक होगे परन्तु (वह मुस्कराई : संसार तुम्हें भूल जायेगा, तुमसे सम्बन्ध रखने वाली एक युवती को याद रक्खेगा। बड़े श्राश्चर्य की बात है न ?''

मुक्ते सचमुच त्राश्चर्य हुत्रा।

उसने कहा—"मैं उस युवती की आत्मा हूँ। तुम उसे ढूँढ़ो। तुम दोनां एक महान् सूत्र में बँध हुए हो।'

"फिर वह ऋंतेध्योन हो गई। ऋम्बपाली, उसने मुक्ते कितने दिन पागल रक्खा, जानती हा ?"

श्रम्बपाली की श्राँखों ने मुस्करा दिया। उसने हँसते हुए

कहा— "तुमने मेरी त्रात्मा देख ली, कुमार गुप्त। मै शायद उससे परिचित नहीं हूँ। क्या तुम यह जानते हो, मारे पुरुष किव होते हैं ? वे स्वप्न देखते हैं। सुन्दर स्त्री उनके स्वप्नों में सहायता देती है।"

वह हँस पड़ी।

तीन दिन बाद अम्बपाला ने स्वप्न में एक श्वेत हाथ देखा जो उसे बुला रहा था। वह आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, अंत में समुद्र-तट पर रुकी जहाँ एक विशाल पोत उसकी प्रतीचा में था।

महानाविक ने ऋभिवादन करते हुए कहा—"परन्तु मैं कहीं जाना नहीं चाहती। मैं यहां संतुष्ट हूँ। मुक्ते यहाँ तक कौन लाया ?"

नाविक विचित्र हसी हँसा। उसने कहा—"उसे अट्रष्ट कहते हैं! तुम्हें हमारे साथ जाना होगा।"

धीरे धीरे पोत उसे लेकर समुद्र के गर्भ में बढ़ने लगा! भय से चीख कर वह जाग पड़ी।

कुछ देर बाद वह ऋपने इस विचित्र स्वप्न पर मुस्कराई परन्तु कुमार गुप्त से उसने कुछ भी नहीं कहा ।

क्या श्रद्घट उसे खींच रहा था ?

## दसवाँ परिच्छेद

बुड्ढे की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। तरह-तरह के फटे-सटे कपड़े पहने बदबूदार लोग आकर मिद्रा पान करते। परन्तु इस भीड़ का एक और कारण था।

उसका लड़का जमदग्गी आज नगर-रत्तकों के हाथ लग गया था और वे उसे मारते-पीटते दुकान तक ले आये थे। उन्होंने कहा—"लो, इसे पहचानो, यह तुम्हारा ही झोकरा है न ?" बुड्हें ने कहा—"यही है, क्या वे !" सडने वही पुराना चाक का डंडा डठाया और सड़ाक-सड़ाक लड़के पर कई प्रहार किये।

लोगों ने लड़के को उससे छुड़ा दिया। वह गाली बकता हुआ श्रीर हाँफता फिर अपने विचित्र आकार के मिदरा के पात्रों में जा बैठा।

एक नगर-रत्तक ने पूछा-''तुमने इसकी लगाम क्यों ढीली कर दी थी ?'

बुड्ढे ने कहा—"श्रन्नदाता, यह हराम का बालक……(उसने जलती श्राँखों से लड़के को देखा)……इसे मैं उठा लाया। वर्षों पाला-पोसा। श्रीर श्राज यह मुभे छोड़कर भागा हुश्रा है।"

एक मिद्रा पायी ने कहा—"समय अच्छा नहीं है। दूसरे के बालक कब अपने हाते हैं ?"

बुड्ढे ने गरज कर कहा—"तुम किसे दूसरे का कहते हो। तथ यह मांस का पिंड था। फूँक मार देता तो मर जाता। वर्षी मैंने इसे छाती पर लिटा कर बड़ा किया। निकम्मा!"

उसने उस आदमी को और फिर लड़के का घूरा। तभी उसकी हिट उन दो नगर-रच्चकों पर पड़ी। उसने उन्हें लच्य करते हुये कहा—''अन्नदाता, बैठिये, क्या पान लाऊं ?''

उनमें से एक ने कहा- 'मैं पान नहीं करता।'

वह ऊँची श्रेणी के लोगों की प्राकृत बोल रहा था। यह स्पष्ट है कि उसे उसका गर्व था। उसकी चाल-ढाल भी ऊँचे वगे के मनुष्यों की सी थी। श्रव लोगों ने उसकी श्रोर देखा। उनमें से एक मुस्कराया भी श्रीर इस बात को उस नगर-रत्तक ने भी देख लिया।

उसने कहा—"मैंने मिद्रा पान किया है। परन्तु मिद्रा पान का कारण स्त्री होती है। मैंने स्त्रियों से प्रेम करना छोड़ दिया है, मिद्रा भी!"

दूसरा नगर-रत्तक उसकी श्रोर देख कर मुस्कराया ।

उसने कहा-"तुम विचित्र हो!"

वह एक स्तूपाकार स्थान पर बैठ गया था। बुड्हे ने उसे पात्र दिया और वह उसे पी रहा था।

पहला नगर रच्चक चंचल, तेज, उत्तेजना से लाल आँखों से इधर-उधर देख रहा था।

उसे इस प्रकार लुक-छिप कर देखते हुये देख कर एक सज्जन ने बुँडिंट से पूछा—"क्यों मग्गा, वह तुम्हारी बेटी नहीं दिखाई पड़ती ?"

उसके इस प्रश्न से नगर-रत्तक लजा गया परन्तु सब पान करने वाले चौंक पड़े। सहसा श्रभाव उन्हें खटका। वे सब उत्सुकता से बुड्ढे को देखने लगे।

दुकान पर जब भीड़ ऋधिक होने लगती ता बुड्ढा पुकारता था—''सुभागो, ऋरी सुभागो !"

सुभागो किवाइ हट। कर भाँकती—"क्या है बाबा ?" "बेटी", बुड्ढा कहता—"अरे, ये अतिथि हैं, अतिथि! इन्हें पान करा" और पीने वालों का आर देख मुस्कराता हुआ वह कहता—"मेरे हाथ दुख जाते हैं, मैं बुड्ढा हो चला।"

सुभागो मिर्रा के विचित्र आहार के मटकों में से द्रव उँडेल कर उन्हें देती। उसकी मुस्कराहट खिल जातो। मिर्रा अधिक तेज हो जाती।

कोई-कोई सुभागों से दिल्लगा करता। यह युवतो हो चली था। एक दिन एक ने कहा—'बुड्ढे, तेरा यह बेटा हमारी अम्ब-पाली हैं!"

बुड्ढे ने कृतज्ञता से कहा — "धन्यवाद!" परन्तु सुभागो चमक उठो। उसने हाथ का प्याजा उसके ऊपर ढजका दिया स्रोर वह युवक भीग गया।

त्राज यह विचित्र बात थो कि उनको अम्बरालो वहाँ नहां थी स्रोर वे कई दिन से उसकी सुध भी भूले हुए थे। बुढ्ढे ने धीरे स्वर में कहा—"वह एक सम्बन्धी के यहाँ गई है। तुम देखते हो" वह मुस्कराया (पीली हँसी) "उसे शीघू ही विदा करना होगा। वह अब जवान है।"

एक ने कहा-"उसे बेच दो।"

बुब्हें ने क्रोध दिखा कर कहा—'सरल्ला, तुम मेरी दुकान पर नहीं ऋाया करो। तुम ठीक बात नहीं करते। तुम जानते हो सुभागी मेरी लड़की है।''

नगर-रत्तकों की श्रोर देख कर उसने किहा—"बड़े श्रादमी सब कुछ बेंच देते हैं। गाएँ, बैल, दास-दासियें, पृथ्वी, प्रासाद श्रीर लड़कियां। मग्गशिर केवल पान बेचता है और उसी में प्रसन्न है।

फिर वह वही पीली हँसी हँसा।

इसी समय लड़के ने कहा—"बाबा, तुम भूठ वोलते हो, तुमने बहन को बेंच दिया है।"

बुड्ढा स्तब्ध रह गया। चाण भर बाद वह उसकी त्र्यार लपका श्रीर उसे पृथ्वी पर गिरा कर मारने लगा!

लड़का अब भी वही दुहराये जाता है, "तुमने उसे बेंच दिया है, तुमने उसे बेंच दिया है। बहन कहती थी—पहले, पहले !" बुड़्ढा हाँफ रहा था। और वह उसकों घूसों और लातों से मारता जाता है। सहसा बालक ने उसका हाथ मुँह में भर लिया। बुड़्ढा चीख पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया—"हरामजादे!" वह अपने दागी हाथ को देखने लगा।

खड़े हुये नगर-रत्तक ने बुड्ढे को शांत किया। उसने कहा—
"यह हमें मालूम है, वह लड़की तुम्हारी नहीं थी, यह लड़का भी
तुम्हारा नहीं है। तुमने इन्हें पाला ही है कि श्रीर? मैं तुम्हें नगरपित के पास ले जाऊँगा।"

बुड्ढा खड़ा हो गया। उसकी आँखों में आँसू भर आये। उसने कहा—"श्रत्रदाता, वह उस लौंडे के साथ भाग गई। अन्त .......' बालक फिर कह उठा—''वह भागी नहीं है।" थोड़ी देर में सब शांत हो गया।

बैठे हुए नगर-रत्तक ने दूसरे को भी श्रपने पास बिठा लिया श्रीर श्रव दोनों पान कर रहे थे।

शुद्ध पाली का गर्व करने वाला स्त्री-निन्दक नगर-रत्तक कदा-चित् अपनी पहिली बात भूल गया। पान करने वाले और व्यक्ति भी भूल रहे थे।

एक नवयुवक श्राया।
वह चुपके से एक कोने में बैठ गया।
बुड्हे ने देर तक उसकी श्रोर देखा नहीं।
फिर उसने पूछा—"तुम पीले क्यों पड़ रहे हो, शिलाजी?"
वह मुस्कराया।

शिलाजी ने उत्तर नहीं दिया। चए भर बाद उसने कहा—''मैं इधर कई दिन से नहीं ऋाया हूँ। पान दो।''

"त्ररे, तुम तो मिदरा नहीं छूते थे।" बुड्ढे ने सरलता से कहा। और उसे त्राप कोई बात याद श्रागई। वह हत-प्रभ होगया।

युवक ने पान पिया। फिर चलने लगा। जाते हुये उसने कहा—"परिषद का चुनाव शोघ होने वाला है, सेट्ठक ने बड़ा काम दे रक्खा है।"

श्रीर जैसे उसने यह सब श्रात्म-संतोष के लिये कहा हो, वह किसी की श्रोर देखे विना चला गया।

श्रव तक लोग काकी मिद्रा पी चुके थे। किसी विषय पर दोनों नगर-रत्तकों में बड़ी तेज बहस हो रही थी। दोनों किसी एक ही स्त्री को प्रेम करते थे। मद जब सिर पर चढ़ चुका तो दोनों खुल गये।

एक ने कहा—''तुम मुफे क्या जानते हो ? यह काम मेरा अपना लिया हुआ है। मैं तुम-जैसे नगर-रक्षकों से बात भी नहीं करता।''

वह शुद्ध पाली बोल रहा था।

इसी समय कोलाहल हुआ। दूसरे ने अपना खड़ग निकाल कर उस पर प्रहार किया था। च्रण भर में खड़ग चलने लगे। बुद्दे ने दुकान बन्द कर दी। लोग गली के मोड़ की खोर भागे।

देर तक इसी तरह ऊधम रहा।

फिर किसी ने ऊँचे स्वर में कहा-"खडग रोको।"

बुड्ढें ने भाँक कर देखा—कम्बोजी घोड़े पर चढ़ा हुआ एक राज-पुरुष था।

दोनों पैतरा बदल कर ऋलग हो गये। एक के कंघे से लोहू बह रहा था। खड़ग दो इंच उतर गया था।

श्राश्वारोही ने कहा—"तुम दोनों किस दुकड़ी से सम्बन्ध रखते हो ?"

दोनों ने एक-दूसरे को देखा।

श्रश्वारोही ने कहा—''श्रभी रात श्रधिक नहीं हुई है। श्रापान क्यों बन्द है ?''

शुद्ध पाली का गर्व रखने वाले नगर-रत्तक ने कहा—"हमारा परस्पर का ऋगड़ा है; राष्ट्र को इससे कोई मतलब नहीं...."

अश्वारोही ने कहा—''मैं तुन्हें प्रजातंत्र के नाम पर बन्दी करता हूँ। तुन्हें सेनाट्य आज्ञा दे रहा है। तुमने मद पीकर राष्ट्र की शान्ति में विन्न डाला है।'

इतने में कई घोड़ों का शब्द हुआ। बहुत से अश्वारोहियों ने आकर नगर-रचकों का घेर लिया।

जब वे चले गये तो बुड्ढे को दुकान खोलने का साहस न हुआ। वह अन्दर चला गया। वहाँ कल का बना खाना था।

उसने पुकारा—"जमदग्गी !" जमदग्गी ने ऊँचे स्वर से कहा— "बाबा, तुम भूठे हो।"

बुढ्ढे की अकुटि पर बल पड़ गये। वह उसे मारने को उठ रहा था। परन्तु उसी च्रण शांत हो गया। उसने चिल्ला कर कहा— ''आ, आ, लड़ मत! तेरी बहन फिर आ जायगी।' श्रीर वह मुस्कराया।

दोनों ने खाना खाया। श्रौर फिर लड़के को टाट के दुकड़े पर सुला कर बुड्ढा स्वयम् लेट रहा। वह नीले श्राकाश को देखता हुआ कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने श्रपनी फेंट टटोली श्रौर सोने के सिक्के निकाले—मुद्दी भर निष्क श्रौर सुवर्ण थे। मदिरा के बेचने से जो कप्पाहण मिले उसे वह दुकान में ही बन्द कर श्राया था।

रात आधी से अधिक हो गई थी। बुड्ढा सो रहा था। जम-दग्गी उससे चिपटा हुआ था। सहसा द्वार पर कोई आया। उसने कहा—"बाबा!"

यह सुभागो का कंठ था।

बुड्ढा जागा नहीं। श्रावाज कुछ देर श्राकर चुप हो गई।

प्रातः वह जागा तो उसे रात की ध्विन का कुछ आभास हुआ। वह मुस्कराया ! अरे, वह सपना था ? सुभागा अब क्या आएगी। परन्तु साथ ही उसके मुँह पर कालिमा और चिता की एक रेखा दौड़ गई। सोते हुए जग्गी का देख कर और कमर को टटोलते हुए उसने कहा—''मैंने यह बड़ा पाप किया। हाय!"

### ग्यारहवाँ परिच्छेद

चैती के पर्व के समय वैशाली में एक दिन उत्सव होते। राज्य की स्रोर से एक नाटक भी होता। इस वर्ष जमद्गिन नाटक चुना गया था।

खेल हो रहा था।

बीच में पट बदलने के लिये थोड़ा सा श्रवकाश हुआ। उस समय प्रकाश बुभा दिया गया था। श्रवकी बार प्रकाश हुआ तो लोगों ने एक विचित्र मूर्त्ति रंग-मंच पर देखी। वह उत्पर से नीचे तक काले कपड़े में ढकी थी, केवल उसके गोरे हाथ और तेज, भयाबक हिस्त-पशु की-सी आँखें चमक रहे थे। कथानक में इस विचित्र मूर्ति की श्रवतारणा की कोई श्राव-श्यकता नहीं थी।

जनता ने श्राश्चर्य श्रीर उत्सुकता से ताली पीट दी।

सहसा लाल हिस्न आँखें दुगनी ज्योति से चमक उठीं। इस मृत्तिं ने रंग-मंच से गरज कर कहा—''वैशाली के नागरिकों, श्रव तुम तमाशा नहीं देख रहे हो ? जिस रंग महल में तुम बैठे हो, वह बंदी गृह बना दिया गया है। न काई बाहर जा सकता है, न भीतर श्रा सकता है। तुमहें एक प्रश्न का उत्तर देना है। उसे तुम टाल नहीं सकते। प्रजातंत्र का प्रत्येक दूसरे व्यक्ति की भूलों चूकों का उत्तर-दायी है। तुम .....।"

जनता में कौलाहल हुआ।

मूर्त्ति ने गरज कर कहा—"शांत! कोई अपने स्थान से हिले नहीं। तुम्हारे सामने आज दस्यु-श्रेष्ठि नृतिह खड़ा हुआ है। प्रतिहिंसा से उसका हृदय जल रहा है। ""न्विसिंह!"

डसकी त्रावाज रंग-मंच से उतर कर ऋन्दर-बाहर गूँज गई। लोग भयभीत हो गये।

नृसिंह ने कहा—''लिच्छिवियों की इस परिषद में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी एक निरीह कन्या पर बलात्कार किया था। उस समय वह जानता था कि उसका रक्तक कोई नहीं है। आज वह असहाय नहीं है। मैं उसे यहाँ लाकर उसकी लज्जा को ठेस नहीं पहुँचाता परन्तु यह बात सत्य है! आमात्य स्वर्ण सेन अपने हृद्य को टटोलें।''

सभा में सन्नाटा हो गया। लोग आरवर्य में आ गये। "वृद्ध आमात्य!" आरवर्य से सबने सामने की आर देखा जहाँ राज-परिषद बैठी थी।

उसने कुछ ठहर कर फिर कहा—"तुम जानते हो, लिच्छिवी-राज्भपुरुषों! इस गणतंत्र में घुन लग गया है। यहाँ वैशाली की श्रोर देखो; श्रामोद, प्रमोद, श्रौर वासना का गइरा नाच हो रहा है। क्या इस तरह गण-तंत्र ठहरेगा ? क्या तुमने राजगृह के सिंहपर्दों का नाम सुना है ? वे यहाँ पहुँच गये हैं। श्रजातशत्र के गुप्तचर तुम में फूट डालना चाहते हैं। हो सके तो उन्हें ढूँढ़ निकालो। तुम्हारे चारों श्रोर एक बवंडर उमड़ रहा है। परन्तु तुम उमकी श्रोर से दृष्टि फेरे हो। श्रामात्य क्या तुम श्रमियोग स्वीकार करते हो ?'

सहसा वृद्ध, पीले पड़े, श्रामात्य ने उठकर कहा—''मैं इस बहुत पहले की भूल को स्वीकार करता हूँ।''

हिंस्र श्राँखें चमक उठीं। नृसिंह का हाथ बढ़ा। उसमें काले कपड़े में लिपटा हुआ खड्ग था। उसने उसे श्रामात्य की श्रोर फेंक दिया।

"मृत्युदंड !" — उसने कठोर, ककेश स्वर में कहा—"वैशाली दस्यु-संघ तुम्हें मृत्यु-दंड देता है।"

सभा में हलचल होने लगी।

नृसिंह ने स्वर ऊँचा उठाते हुए कहा—"समाज के रक्खे हुए श्रादशों को मान कर चलना प्रत्येक का धमें श्रीर कर्तव्य है। श्रामात्य ने एक श्रादर्श की हत्या की है। . . . बाहर से कोई सहायता नहीं पहुँच सकती . . . श्रामात्य, तुम्हें श्रात्म-हत्या करना है।"

यकायक स्वर्णसेन हँस पड़े। उन्होंने कहा—"दस्यु-राज, न्याय के विधान का श्रधिकार तुम्हें नहीं है। वैशाली की यह परिषद तुम्हें श्रराजक श्रीर राष्ट्र-द्रोही धोषित कर चुकी है।"

"द्रस्यु-संघ वैशाली की परिषद के नियमों के ऊपर है।"—
नृसिंह ने कहा—"कितने श्रिभयोग रात के श्रंधकार के परदे में
होते हैं। वैशाली का न्यायधीश उन्हें नहीं देख पाता। हमारा द्रस्युसंघ ऐसे श्रिभयोगों पर विचार करता है।"

"सचमुच <sup>१</sup>'

''मैं तुम्हें समय देता हूँ', द्रुय की आवाज गूँज उठी। उसने कहा—''प्रधान द्वार पर कौन है ?"

एक काली छायाकृति ने एक कोने से बढ़ कर सांकेतिक भाषा में कुछ कहा। समय बीत रहा था।

सहसा श्रामात्य ने खड्ग उठा लिया।

चनका वृद्ध हाथ उसे उठाते हुये काँपापरन्तु उन्होंने अपने अपर आघात नहीं किया।

धीरे-धीरे वे रंगमंच की श्रोर बढ़े।

• दस्यु ने चिल्ला कर कहा "स्वर्ण सेन, तुम विलम्ब करते हो !" इस बार त्रामात्य की वाणी कठोर थी।

उन्होंने कहा—"नृसिहं, दस्यु, परिषद के नाम पर मैं तुम्हें बंदी करता हूँ।"

वे और आगे बढ़े।

नृसिंह ने ठहाका मारा।

उसने दूसरे हाथ से चमकता हुआ खड्ग निकाला।

दस्यु-संघ तुम्हें प्राणदंड देता है !"

च्चा भर में खडूग चलने लगे। बूढ़े श्रामात्य ने फुर्ती से दस्युं के बारों को बचाना आरम्भ किया।

काली छायाकृतियाँ रंगमंच की श्रोर बढ़ने लगीं। सहसा श्रम्ब-पाली की श्रावाज गूँज गई। उसने कहा—"नृसिंह, मैं तुम्हें पहचानती हूँ।"

नृसिंह ने उसी प्रकार प्रहार करते कहा → "यह अमन्याली की आवाज है। तुम मुक्ते नहीं जानतीं।"

"तब मुक्ते उस कंगन की याद दिलानी होगी जो तुमने उस रात श्वेतपर्णी अट्टवी में : : : "

दस्यु उछल कर दूर जा खड़ा हुआ।

उसने कहा—"इसका क्या ऋर्थ ? ऋम्बपाती क्या तुम मेरे ऊपर प्रहार करोगी ?"

अम्बपाली की आँखें उल्लास और तेज से चमकने लगीं।

उसने कहा—''तुमने देखा, मैंने भूत नहीं की थी। श्रम्बपाती वैशाली की ऋणी है। · · · · · · क्या मैं तुम्हारा परिचय दूँ ?"

हाँफते हुये नृसिंह ने रंगमंच के एक श्रोर जाते हुये कहा— "श्रामात्य, श्राज तुम बच गये। परन्तु · · · · एक दिन तुम्हें प्राण देना होगा।"

श्रीर त्तरण भर में रंगमंच से कूद कर वह बाहर हो गया। उसके साथ वे काली छायाकृतियाँ भी न जाने कहाँ गुप्त हो गईं!

फिर नाटक हुआ। परन्तु दर्शक उसी घटना की बात करते थे। स्वयम् श्रम्बपाली भी कुछ उद्विग्न हो उठी थी। उसने नाटक के बीच में ही रंगमंच छोड़ दिया श्रीर उत्सुक श्राँखों के बीच में से होती हुई द्वार के बाहर हा गई। वहाँ उसका रथ खड़ा था।

# बारहवाँ परिच्छेद

धीरे-धीरे वैशाली के जीवन में श्रानिश्चितता श्राती जा रही थी। नई परिषद का चुनाव समीप श्रा रहा था श्रीर राजनैतिक चहल-पहल दिखाई पड़ने लगी थी। उस दिन की दस्यु-श्रेष्ठि नृसिंह की चेतावनी ने जनता में एक हलचल मचा दी थी। राजगृह के सिंहपदों से वैशाली के राज-पुरुष भयभीत रहते थे। राजगृह से जो यात्री श्राते थे उन पर नगर-रच्चकों की कड़ी देख-रेख रहती। उनसे पता चला कि श्रजातंशत्रु सेना का संगठन कर रहा है। उसका उदेश्य क्या है, यह कोई नहीं जानता था। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने राजगृह से दूर एक घनी श्रवृत्वी के पास नौकाश्रों का एक बड़ा बेड़ा देखा है। उस पर सैनिक वेष में, परन्तु ऊपर मुँह पर काला कपड़ा डाले हुए, लोग थे। इन बातों ने वैशाली में उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न कर दिया। वैशाली के बाहर काष्ट-प्राचीरें स्थान-स्थान पर हढ़ की जाने गी श्रीर गोपुरों पर सैनिक रहने लगे। नगर को घेरे हुए दो खाइयाँ

थीं। ऋव उनमें जल छोड़ दिया गया था श्रौर सारा नगर एक द्वीप-सा जान पड़ता था।

लोग सेतु से उस पार जाते और आश्चर्य से नीचे बहते हुये जल को देखते।

तूर्य बजाते हुए सेना-नायक राजपथों पर निकलते। वे चिल्ला-चिक्का कर कहते—''प्रजातंत्र की रच्चा के लिये हमारे नागरिक कटि-बद्ध हैं ?''

उसके चारों श्रोर नागरिक इकट्ठे हो जाते। वे उन्हें परिस्थिति सममाते। परन्तु वैशाली राष्ट्र में घुन लग चुका था।

यह बात बहुत रालत नहीं थी। राजपुरुषों के प्रासादों में उसी प्रकार नृत्य, संगीत और मिद्दरा की निदयाँ बहतीं।

स्वर्ण सेन के प्रासाद में उसके पुत्र के मित्रों की बैठक लगी हुई थी। श्रीर उसका पुत्र भीमसेन भी वहाँ था। स्वयम् श्रामात्य ने यह प्रासाद छोड़ दिया था श्रीर श्रंदर के एक भवन में रहते थे।

एक राजपुरुष ने कहा—''मित्र भीमसेन, श्रव यह नगर इतना निरापद नहीं है, यह तो तुमने देख ही लिया। बहुत शीघ हमें सतके होना होगा।''

एक दूसरे नवयुवक ने कहा-- "यह अजातशत्रु की एक राज-नीतिक चाल है। वह वैशाली की परिषद को डराना चाहता है। उसे यह बता देना चाहिए कि गृज-संघ के पास भी खड्ग हैं।"

भीमसेन ने कहा—"यही लो। मैं पिता को थोड़ा भी दोषी नहीं सममता। इतनी पुरानी बात को स्वीकर करना ही भूल थी। यह नृसिंह सिंहपदों ....।"

पहले बोलने वाले राज-पुरुष ने कहा—"यह ठीक नहीं है, भीम-सेन। न, न ·····वह उनमें से कदापि नहीं हो सकता। क्या तुम जानते हो, वैशाली की प्रामीस प्रजा उसे कितना मानती है ?" "प्रजा देश-द्रोही है"—भीमसेन ने कहा—"मैं इसे वैशाली की राष्ट्र-भक्ति पर एक लावद्यन सममता हूँ।"

"परन्तु नृसिंह साधारण दस्यु नहीं है। उसने दस्युत्रों को संग-ठित करके ऊँचे माग पर डाला है। यह तो आप मानेंगे ?"

"यह भी मैं नहीं मानता। श्रभी उस दिन श्रन्तरायण से जो श्रनाज के बोरे लूट लिये गये—श्राप उसके लिये उसे दोषी नहीं समकते।"

सब चुप हो रहे।

एक श्रीर नवयुवक ने कहा—"हमने सुना है उसने सारा श्रनाज श्रीहट्ट प्राम में बाँट दिया है।"

सब चुप!

उसी नवयुवक ने फिर कहा-- 'श्रीर श्रीहट्ट में इस वर्ष श्रन्न श्रधिक नहीं उपजा है। इस मधुपर्व के समय वहाँ से पूर्ण राजभीग नहीं श्राया था।''

भीमसेन ने वह चुप्पी ताड़ी। उसने कहा— 'वहाँ का प्राम-भोजक बताता था कि भूस्वामी पूरी बिल नहीं दे रहे हैं। ऋब भी वह पूरी बिल उघाने में प्रयक्षशील हैं। सेनानी का एक नायक उधर गया है।'

राज-पुरुष की श्रोर देखते हुए उसने कहा—"श्रद्भुत समय है, बसंत!"

बसन्त ने कहा—'मैं समफता हूँ, महामात्य को बिल न मिलने का एक कारण है। श्रामीण भिश्खु हुए जा रहे हैं। वे श्रपना व्यव-साय छोड़ देते हैं। इसी कारण हलवाहों ने भी श्रपनी दर बढ़ा दी है। हलवाहे कम हो रहे हैं।"

स्पष्ट था कि उसकी वात विचारशील थी। सब उस पर सोचने लगे।

"ऐसा क्यों है !" — कुछ देर के बाद एक ने कहा — "ऐसा है तो राष्ट्र की रचा कैसे होगी !" भीमसेन ने कहा—"हमें आक्रमण का भय है। शीघू ही हमारे अन्न-भांडारों को भर जाना चाहिए। परन्तु परिस्थित ऐसी नहीं है। आक्रमण के समय कृषि हो नहीं सकती। इन्हीं भांडारों पर राष्ट्र का जीवन है।"

कत्त में उजला प्रकाश था। एक श्रोर सुगंध जल रही थी। दास-दासी चुपचाप मिद्रापान का व्यवस्था कर रहे थे। एक प्रतिहारी ने श्रा कर कहा—''श्री श्रद्भवी का श्रारक्खक द्वार पर हैं!'

"इस समय !" भीमसेन ने कहा—"वह फिर त्र्याये।" प्रतिहारी चला गया।

थोड़ी देर पश्चात लौट कर उसने कहा नाम, नामश्यक काम बताता है।"

"उसे बुलाओ" — भीमसेन ने कहा और वह संगमरमर श्रौर देवदार के आधारों पर सजे हुए पात्रों को देखने लगा।

वसंत से एक युवक ने पूछा — "राजगृह का क्या समाचार है ?" उसने कहा — "कदावित ेसेनजित पर फिर आक्रमण होगा। मैं सममता हूँ इस बार अजातशत्रु उन्हें परास्त नहीं कर सकेगा।"

युवक ने प्रश्न की आँखों से उसे देखा।

"श्रावस्ती की सेना में कामिपल्य श्रीर गान्धार के सैनिक भरती किये गये हैं। गान्धार के मनुष्य हमारे देश में सब से श्रिधिक हृष्ट- पुष्ट हैं—"

इतने में अट्टवो-आरक्लक ने प्रवेश किया।

श्रभिवादन करने के बाद उसने कहा—''श्रोमान्,श्री के पश्चिम की श्रोर के बन में श्राज दस्यु-संघ का बैठक होने वाली है।'

सभों ने उत्सुकता से उसे देखा।

भीमसेन ने पूछा-"तुम क्या चाहते हो ?"

"श्रापकी क्यों श्राह्मा है ?" श्रद्धवी श्रारक्खक ने कहा—"मैं लिच्छविराज के पास से होता श्राया हूँ। उन्होंने श्रापका मत पूछा है। क्या प्रहर भर में ४००० सैनिक वहाँ पहुँच सकते हैं ?" कुछ देर चुप रह कर कुमार भीमसेन ने उत्तर दिया—"स्वयम् लिच्छिव-राज को मालूम होगा कि द्रयु संघ का प्रश्न इतना सरल नहीं है। इस परिस्थिति में हम भगड़ा मोल नहीं ले सकते। सैनिक उन्हें मिल सकते हैं परन्तु यह बात परिषद के सामने रखने की थी।"

"परिषद का आयोजन इतना शोघू सम्भव कब है ?"

"एक बार परिषद् ने इस सम्बन्ध में सोचा था परन्तु निश्चय नहीं कर सकी"—भीमसेन ने कहा, "हाँ, तुम सब कितने हो !" "४००"

"क्या श्रीहट्टी के पास के स्थल-निय्यामक तुम्हारे साथ नहीं चल सकते ?"

"इसके लिये महा-निय्यामक को आज्ञापत्र मिलना चाहिये।" कुछ सोच बिचार के बाद कुमार भीमसेन ने कहा—"महा-आरक्खक के नाते मेरा कर्त्तव्य है कि उन्हें बंदी करूँ। क्यों, वे कितने होंगे ?"

"उनको इस बैठक में वैशाली, श्रीहट्ट, कौशला श्रीर श्रीपट्टन के दस्यु-निगम होंगे। मै समभता हूँ उनकी संख्या सात सौ होगी।"

''क्या नृसिंह उपस्थित होगा।''

"श्रवश्य!"

"तुम पिता जी श्रीर लिच्छिवि-राज से निश्चित कर सकते हो। यदि सेना की श्रावश्यकता पड़े तो मेरे पास श्रा सकते हो। मेरा मत उनसे कहना"—भीमसेन ने कहा—"श्रव जाओ"।

श्रदृवी-श्रारक्खक के चले जाने के बाद कुछ समय तक इसी विषय पर बातचीत होती रही। उसके बाद मदिरा-पान श्रारम्भ हुआ।

दासियाँ सुगंधित मिदरा से पात्र भर उन्हें देतीं श्रीर वे उनसे श्रीर श्रापस में व्यंग श्रीर हँसी करते हुए पान करते।

सहसा कच्च में नूपुरों की ध्विन भर गई। गोल कच्च के तीन द्वारों को खोल कर सुन्दर नर्तिकयों ने प्रवेश किया। उनके पैर नृत्य के सम-ताल का ध्यान रख कर पड़ते थे श्रीर वे मंद मयूर-नृत्य के ढंग पर बढ़ रही थीं।

भीमसेन ने कहा—"श्रो हो, तुम श्रा गई। मित्रों, हम इनमें से प्रत्येक के स्वास्थ्य के लिये एक बार पात्र पियें।"

नर्तिकयाँ उनके सामने पहुँच चुकी थीं। उन्होंने मंदहास्य से उनका स्वभिवादन किया और सामने बैठ गईं।

दासी के हाथ से मिंद्रा पात्र लेकर भीमसेन ने एक नर्तकी की स्रोर बढ़ाया।

'नृत्य के पहले पान !'' उसने कहा—''मित्रों, श्रप्सरा कन्यात्रीं को पान करात्रों।"

नर्तिकयों ने उनका हाथ चूमा श्रीर धीरे-धीरे पी कर उनके हाथ का पात्र खाली कर दिया। उनकी लटें गालों पर भूलती थीं श्रीर उनके सोने के जड़ाऊ कुंडल पात्र से टकरा कर ध्वनि करते थे।

फिर उन्होंने स्वयम् पात्र भरे श्रौर मित्रों के सम्मुख उपस्थित किए। बसंत ने मुस्करा कर कहा—"मैं रूपकला के हाथ से पान करूँगा।"

एक नवयुवक ने किञ्चित हास्य से कहा—"मित्र, तब मैं तुमसे ईर्घ्या करूँगा।"

जिस नर्तकी का नाम रूपकला था, वह भीमसेन को पात्र दे रही थी। भीमसेन ने कहा—''यह पात्र बसंत को दे दो, रूपकला।''

श्रीर उसने धीरे-धीरे उसे खींचकर चूम लिया।

दासियाँ एक सुन्दर मधु-घट उतार कर ला रही थीं। उनके पैर डगमगा रहे थे।

भीमसेन ने पूछा-"क्या उमने पान किया है, मदलेखा !"

उनमें से एक ने बहके हुए, संकोच के ढंग से उसकी श्रोर देख कर मुस्करा दिया।

भीमसेन मुस्कराया। उसने कहा—"मित्रों, दासियों का मद-पान करना ठीक नहीं। मदलेखा, इधर आ!" मदलेखा प्रासाद की सब से नई दासी थी। उसे स्वयम् भोमसेन ने मोल लिया था। कई दिन से वह उस पर विजय पाने की चेष्टा कर रहा था, परन्तु मदलेखा किसी भी प्रकार आहम-समर्पण के लिये तैयार नहीं था। आज भीमसेन के इशारे से अन्य अधिक अनुभवी दासियों ने उसे भी मदपान करा दिया था।

मदलेखा उसके पास आ गई। रूपकला बसंत को पात्र दे रही थी। अन्य नर्तिकयाँ भी पात्र भर-दे रही थीं।

भीमसेन ने कहा — ''मदलेखा, कुमारियाँ पान नहीं करतीं।'' श्रीर वह मुस्कराया।

"तुम यहीं बैठो, मदलेखा"—उसने उसे पकड़ कर ऋपने पास बिठा लिया। "यह पात्र तुम उठा न सकोगी।"

उसने प्यार से उसे देखा। महतेखा ने मुक्तरा कर संकाच से दृष्टि नीची कर ली।

नृत्य श्रारम्भ हुश्रा।

देर तक नृत्य और ऋामोद-प्रमोद चलता रहा। उस मधुवट की मदिरा बईा तेज थी। उसने सभी को लगभग संज्ञा-हीन कर रक्खा था।

नृत्य समाप्त हो गया। कत्त के द्वार बंद हो गये। नर्तिकयाँ युवकों के पारवे में आ बैठां। प्रेमाजात्र हाने लगा। मद्ते ला का छोड़ कर सारा दासियाँ जा चुका थों। वह सं होच से सिकुड़ो, अधेनिमोलित आँखों से दृश्य देख रहां थां, जैसे उसे उसमें भाग लेना न हो, वह एक दर्शक मात्र हो।

रात आधी के लगभग बीत चुकी थी।

सहसा प्रतिहारों ने बाहर ऊँचे स्वर से कहा — "श्रीहट्टी के बार-क्लक द्वार पर हैं। क्या श्रीमान् जानते हैं ?"

कत्त के द्वार पर पहुँच कर लड़खड़ाते हुए पैरों से भीमसेन ने द्वार खोला।

उसने कहा—"यह आरक्खक से भेंट करने का समय नहीं है। वह लिच्छिव-राज से आझा ले।" श्रीर उत्तर सुने बिना उसने कज्ञ का द्वार बंद कर लिया। मद से श्राँखें रतनारी किये, गलबाँही दिये, मंडली की श्रीर राते हुए उसने कहा—''श्रब वैशाली श्रामोद-प्रमोद की नगरी

मुस्कराते हुए उसने कहा—''श्रब वैशाली श्रामोद-प्रमोद की नगरी नहीं रह गई। दस्युश्रों श्रौर षड्यंत्रों की समस्या सुलक्षाने में यौवन बीता जाता है।"

एक युवक ने काँपते हुए स्वर में कहा—''हम ताम्रपर्णी चलें। वहाँ याचिंग्याँ रहती हैं जो पुरुषों को लुभा लेती हैं।''

भीमसेन ने अचेत होती हुई, गुमसुम मदलेखा को अंक में भरते हुए कहा—''परन्तु अभी वैशाली में एक यित्ताणी है।''

उसने उसे सहारा देकर खड़ा किया श्रीर पूर्व के श्रन्तः कच्च की श्रीर उसे ले जाते हुए कहा—''मित्रों, उन दोनों कच्चों में तुम्हारे शयन का प्रबंध है, इसे भूल मत जाना। यह रात तुम्हें श्रानन्द दे।"

उसने अन्तः के द्वार भेड़ते हुए एक बार अपनी बाहुओं में आबद्ध, पीली, प्राण-हीन-सी युवती को देखा; फिर मुड़ कर मुस्कराते हुये उसने मित्रों का अभिवादन किया।

## तेरहवाँ परिच्छेद

इन्हीं दिन बुद्ध वैशाली आए परन्तु वह नगर नहीं आ सके। वैशाली के बाहर एक प्राम में वह ठहरे हुए थे। वैशाली में उनके आने से कोई विशेष हलचल नहीं हुई। कोग अजातशत्रु की चाल-ढाल परखने में इतने लगे थे कि वह बुद्ध में आधक उत्सुक न हो सके।

श्रकेले बुद्ध ही नहीं श्राए थे। उनके साथ सारिपुत्र, मोगगलाइन, श्रानन्द, गोपालि श्रादि स्थविर श्रीर भिन्नु श्रादि श्रीर राहुल-माता, किशा गौतमी, शुभा श्रादि नई दीन्तित भिन्नुणियों भी थीं। वह प्रबुद्ध- केतु के संघाराम में श्राते थे श्रीर वहीं उपदेश श्रीर प्रचार करते थे। उनकी श्रवस्था इस समय पचहत्तर को पहुँच गई थी। कुछ दिनों वहाँ रह कर बुद्ध चले गये। उनके जाते ही बौद्ध-संघ ने द्विगुण उत्साह से नगर में प्रचार करना श्रारम्भ किया। जिन भिन्नुश्रों ने श्राचार्य प्रबुद्ध

गुप्त से दीचित होकर केवल बुद्ध का नाम सुना था। वह उनके दर्शन कर सके। उनकी चौड़ी छाती, लंबी बाँह, विशाल मस्तक और ज्ञान में दीप्त शांत मुद्रा को देख कर कोई प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता था। उनके चारों श्रोर दया, करुणा श्रौर मैत्री का वातावरण उपस्थित रहता। बुद्ध उपदेश देते परन्तु उनका व्यक्तित्व इससे पहले ही समस्त प्रश्नों का उत्तर दे देता। बुद्ध के जाने के बाद प्रचार श्रधिक सफल हुश्रा। उसका कारण यह था कि शीघू ही जनता की रुचि राजनीतिक प्रश्नों से हट गई। वैशाली के धर्म भीरु, श्रानन्द-प्रिय, प्रजातंत्र की हलचलों में सस्ती उत्तेजना पाने वाले नागरिक मगध के भय से मुक्त हो गये थे। श्रजातशत्रु का लच्य कोशल था। बुद्ध जब श्रावस्ती को छोड़ रहे थे उसी समय उसने नगर घेर लिया था श्रौर उन्हें श्रपने श्रनुयायियों के साथ चढ़ी हुई श्रिचरावती को नौकाश्रों द्वारा पार करना पड़ा था। उस श्रोर श्राक्रमण के भय के कारण प्रसेनजित् ने इधर नदी का बाँध तुड़वा दिया था।

श्रव वैशाली के श्रामोद-िप्रय नागरिकों को छुट्टी मिली। उन्होंने श्रपने चारों श्रोर देखा—तथागत उनकी वैशाली में श्राये श्रीर चले गये। उन्हें यह जान कर सचमुच श्राश्चर्य हुश्रा। प्रत्येक वर्ष बिल के बढ़ते हुए विरोध श्रीर नये दीचित नागरिकों के उत्साह से लगभग सभी उनसे परिचित हो गये थे। यह विचित्र व्यक्ति कैसा होगा? जो उन्हें देख श्राये थे वे उसकी सौम्य मुद्रा श्रीर श्रद्भुत प्रभाव की बात कहते!

श्रम्बपाली ने भी बुद्ध के वैशाली श्राने की बात सुनी परन्तु उसने कुमार गुप्त से छिपा रक्खा। उसे स्वयम् श्रपने विलास-मय जीवन से श्रक्ति-सी हो रही थी। परन्तु उसके संस्कार उसके भीतर भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे जो कोशल-मगध के युद्ध से भी कहीं तील्र थी। श्राखिर कुमार गुप्त क्या था ? उसका एक खिलौना, एक मनो-रंजन। यही वासना श्रीर ऐश्वर्य का प्रतीक। स्वयम् कुमार गुप्त जाने-श्रनजाने विर्शत की श्रोर मुक्त रहा था। यह कोई श्रक्षिकर बात नहीं थी। परन्तु जितने दिन हो सके, श्रम्बपाली इसे रोक रखना चाहती थी।

श्राधी रात जा रही थां। जेष्ठ की पूर्णिमा थी। श्राकाश स्वच्छ, नीला। दिन की बड़ी गर्मी के बाद रात का ठंडा, सुखद पवन चलने लगा था। श्रंबपाली मदिरा-पान और रात के पहले पहर के विलास की श्रांति श्रोर गर्मी से कष्ट पाकर बाहर खुले प्रांगण में निकल आई थी। उसने कुमार गुप्त को सोते हुये छोड़ दिया था। प्रांगण के बीच में एक बड़ा पत्थर का सिंह बना हुआ था।

बसके दोनों पारर्वी में संगमरमर की दो सुन्दर ऊँची चौकियाँ रक्खी हुई थीं। चारों स्रोर निस्तब्धता थी।

इन्हीं चौकियों में से एक पर अम्बपाली बैठी हुई थी। वह ऊपर आकाश के चंद्रधनुष को देख रही थी। फिर उसने अपनी पीठ सिंह से लगा ली और इसी तरह अर्ध-लेटी अवस्था में वह सो गई।

रात का पिछला पहर आधा बीत चुका था कि उसकी आँख खुली। किसी के स्परों का उसने अनुभव किया। वह कुमार गुप्त था। अम्बपाली ने उसकी ओर पूर्ण खुली आँखों से देखा। इस थोड़ी-सी नींद से उसकी क्रांति जाती रही थी। वह स्वस्थ थी। कुमार गुप्त श्रांत और पीला पड़ रहा था।

श्चम्बपाली ने उसे अपने पास बिठा लिया आर वह भी उससे सट कर बैठ गई। चौकी पर दो मनुष्यों के बैठने का स्थान कठिनता से बन सकता था:

इसने पूछा-"जागे क्यों ?"

कुमार गुप्त ने उत्तर दिया—"तुम यहाँ कब से हो, श्रम्बिका ?" "कब से ? मैं श्रमी श्राई हूँ।"—उसने कहा—"श्रमी श्रधिक देर नहीं हुई होगी।"

कुमार गुप्त चुप हो रहा । उसने कहा—''मैं स्वप्त देख रहा था।'' श्रौर श्रम्बपाली की श्रोर देख कर वह फीकी मुस्कान में मुस्कराया। ''क्या स्वप्त ?''— श्रम्बपाली ने उसका हाथ श्रपने हाथ में ले लिया। "कुमार गुप्त !'', उसने कहा, ''मैं स्वप्नों में विश्वास नहीं करती। मैं उन्हें भुलावा कहती हूँ। संसार में न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ श्रशांत, श्रपूर्ण, श्रसंतुष्ट रह जाती हैं! वही छलना बन कर एक सुन्दर मरीचिका हमारे सामने उपस्थित कर देती हैं श्रौर हम उसे जागकर सत्य मान लेते हैं श्रौर दुखी होते हैं।"

कुमार गुप्त ने कहा - "यह माने लेता हूँ। परन्तु श्राज वहीं पुराना स्वप्न ? परन्तु तब श्रवश्य वह स्वप्न नहीं।"

वह मुस्कराया।

"गान्धार की मेरी परिचित मुमे स्वप्न में दिखाई दी। " जिसने बहुत से बातें कहीं " वह कहती थी, समय श्रा गया है। इस संसार में नई धारा बहेगी। राष्ट्र, लोक, देश श्रीर संसार उसमें बह जायेंगे। देवता इस परिवर्त्तन को उत्सुकता से देख रहे हैं। उस परिवर्त्तन में तुम प्रधान भाग लोगे। सुना तुमने ?"

"कल तुम यही सोचते होगे"—श्रम्बपाली ने कहा—"मैं शर्त लगा कर कहती हूँ, वह युवती तुम्हारी श्रात्मा है। मेरी श्रात्मा कह कर उसने भूठ बोला।"

वह हँसे पड़ी श्रौर निस्तब्ध प्रांगण में उसकी हँसी रजनीगंधा के फूल की तरह खिला कर चाँदनी को श्रौर उडव्वल बना गई।

कुमार गुप्त मौन रहा।

श्रम्बपाली भी चुप थी।

सहसा त्राकाश की त्रोर देख कर त्रम्बनाली ने कहा—"यह क्या ? क्या में सो गई थी ? चाँद पश्चिम में चला गया है।"

कुमार गुप्त ने उसकी श्रोर ध्यान दिया। मुस्कराते हुये उसने कहा — "तुम रात के तीसरे पहर बीतने के समय तक जागती नहीं रह सकती।"

"श्रोह!", अम्बपाती ने कहा—"तब तुम्हें सपने देखने का बड़ा अवकाश मिला होगा। क्यों ?"

कुमार गुप्त ने मुस्करा कर उत्तर दिया—"बहुत! उस परिवर्त्तन में तुम्हें भी भाग लेना होगा। तुम उसकी प्रधान पात्री बनोगी, कुमार गुप्त प्रधान पात्र ! जानती हो वह परिवर्त्तन क्या है ?"

श्चम्बपाली ने श्चम्बीकत प्रकट की।

"उसने कहा—उधर पूर्व की श्रोर देखो। श्राकाश ......उसके भीतर ....देखो ..... एक प्रंग .... उसके पास .. एक मूर्ति ... .. यह कौन है ? ...... बुद्ध ! .. . हाँ, तुमने उनके दशन किये हैं। जब वे राजगृह गये थे। कुमार गुप्त, तब तुम छोटे थे। तुम्हारे पिता ने उन्हें उनके चरणों में डाल दिया था।

''इतनी आयु बीतने पर उन्होंने तुम्हें प्राप्त किया था। खो देने का उन्हें डर था। ........... बुद्ध ने हँस कर कहा - बंधु, तुम्हारा यह पुत्र मेरे काम में सद्दायता देगा। इसके प्राणों का कुछ भय नहीं

श्रम्बपाली कुछ उत्सुकता, कुछ भय से इसे सुन रही थी। उसने कहा- 'इस भिक्खु-धर्म को तुम महान परिवर्त्तन समक्तते

हो। संभव है। यह भी संभव है कि करुपनाएँ बनाना तुम्हारा

स्वभाव हो गया है।''

कुमार गुप्त ने कहा—''अप्रवपाली, मैंने देश भर का पर्यटन किया। परन्तु उत्सुक होने पर भी मैं अभी उस भिन्नू को देख नहीं सका हूँ। परन्तु मुक्ते ऐसा लगता है कि मैं देखते ही उसे पहचान सकूँगा। मैं यह नहीं देखता कि मेरे चारों श्रीर एक बड़ा भारी परि-वर्त्तन हो रहा है। संभव है कि भँवर के बीच में होने के कारण हम अपने चारों श्रीर के वेग से बढ़ते हुये चक्र को देख नहीं पाते हों। यह भी संभव है कि यह चक्र निरंतर बढ़ता जाये श्रीर हम सदा एक शांत मध्य 'बदु पर रह कर शांति और निष्क्रियता का अनुभव करें। यदि भा के उत्पर कोई आँख उठ सके तो वह परिवर्त्तन को देख सकती है, उसको समभ सकती है। परन्तु जो व्यक्ति क्रांति में भाग लेते हैं, वह उसे सममते नहीं!"

वह ठहर गया। मुस्करा कर उसने कहा—"यह श्रन्तिम वाक्य मैंने तत्त्रशिला में श्रपने श्राचार्य के मुख से सुना था।"

प्रभात की शीतल-मंद समीर चलने लगी थी। कुमार गुप्त की बातों को सुनते हुये अम्बपाली को एक विशेष प्रकार की खीज होती थी परन्तु वह किसी प्रकार भी विद्रोह नहीं करती थी।

उसने धीरे से उठते हुये कहा — ''चलो, प्रकोष्ठ में थोड़ी देर में जागरण हो जायगा। मृत्य यहाँ श्रायेंगे। हम कच में चलें ? या उद्यान में ?"

"उद्यान में ?" - कुमार गुप्त ने कहा।

प्रासाद से मिला हुआ श्रम्बपाली का छोटा उद्यान था। उद्यान में पहुँच कर श्रम्बपाली ने कुमार गुप्त से कहा—"एक श्रपराध हुआ है, कुमार गुप्त! मैंने तुमसे एक बात छिपाई।"

कुमार गुप्त मौन रहा !

श्रम्बपाली ने कहा—"मैंने तुम्हारा श्रपराध किया। बुद्ध वैशाली श्राये थे। मैं उनके प्रति तुम्हारी इतनी जिज्ञासा नहीं जानती थी।"

कुमार गुप्त फिर भी मौन रहा श्रोर वह मौन भार होने लगा। श्रन्त में उसने कहा—"यह कब की बात है, श्रम्बपाली ?" "यह इसी पत्त की बात है।"

कुमार गुप्त ने गंभीर साँस जी।

उसने कहा—''श्रभी समय नहीं है, श्रम्बपाली। तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोषी कोई है? समय श्रपने नियम पर चलता है, श्राव-श्यकता पड़ने पर वह किसी भी व्यक्ति के कंधों पर चढ़ जाता है, श्रीर उस वेचारे को उसे लेकर धिसटना पड़ता है। फिर उस श्रादमी के दुवेल होते ही वह किसी दूसरे तरुण को ढूँढ़ लेता है। श्रभी हमारी बारी नहीं है, श्रम्बपाली!"

## चौदहवाँ परिच्छेद

वैशाली में बौद्धों का बढ़ता हुआ प्रभाव देख कर यज्ञ के समर्थक पुरोहितों और ब्राह्मणों का उनके प्रति द्वेष बढ़ता गया। प्रति वर्ष यज्ञ कम होते थे। जनता उनकी ओर से अनुत्साही होती जाती थी। परिषद के कितने ही राजपुरुष बौद्ध। गृहस्थ हो गये थे या उनकी सहानुभूति भिज्जुओं की ओर थी। दो वर्ष से हिरण्यगर्भ के मंदिर पर मधुपर्व के समय का यज्ञ का आयोजन भी बंद करा दिया गया था। अतः यज्ञार्थी यह वर्ग प्रबुद्धकेतु और उनके अनुयायियों का घोर विरोधी था। जब बुद्ध वैशाली आये थे तो नगर के कितने ही पंडित उनसे शास्त्रार्थ करके भिज्ज बन गये थे। और यह काम इतना चुप हुआ था कि किसी प्रकार का उद्देग नगर में दिखाई नहीं दिया था। अब बुद्ध के पीछे कितने ही अनुभवी स्थिवर रह गये थे और वैशाली का बौद्ध-संघ अधिक दृढ़ हो कर प्रचार कर रहा था। भिज्जिएयों ने इस काम में बड़ी सहायता दी।

वैशाली के बाहर ब्रह्मा का एक पुराना मंदिर था। किसी समय इसके यज्ञ इतने समारोह से होते थे कि जैसे राजपुरुषों का अभिषेक हो रहा हो। अब वह निर्जन पड़ा था। जिन प्रामों का उससे संबंध था उनकी प्रामीण प्रजा और मंदिर से लगी हुई पृथ्वी पर काम करने वाले हलवाहे उसे धर्म-भोग नहीं दे रहे थे। इस धर्म-विल के न देने के बहुत से कारण थे। वैशाली के आसपास के गाँवों में फसल अच्छी नहीं हुई थी। महामात्य ने इस विषय में कठोरता दिखाई। उन्होंने सेनानी द्वारा राज-कर प्राप्त करने की चेष्टा की। फलतः प्राप्त छोड़ कर हलवाहे और खेतिहर दूर के गाँव में चले गये या उन्होंने खिज-संघ ही छोड़ दिया।

हलवाहों की कभी के कारण बहुत-सी भूमि पर पहले से आधे आदमी लगे थे। उपज कम हो गई थी। फिर कितने ही यझ-मूर्ति श्रीर ब्रह्म श्रेष्ठ बौद्ध हो गये थे।

इस मंदिर के पुरोहित का नाम परमार्थी भारद्वाज था। श्राज इतनी रात बीतने पर भी वह जाग रहा था।

श्राधी रात बीतते ही दो युवक उसके पास श्राये। वह श्रपने को काले लबादे से छिपाए हुए थे।

भारद्वाज ने कहा—"ठीक समय है, पुत्रों। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। प्रचएड ! तुम्हें भय तो नहीं हो रहा १"

. उत्तेजित वाणी में प्रचण्ड ने उत्तर दिया—''नहीं महापंडित, मैं दृढ़ हूँ।''

'श्रीर तुम्हें ?'—दूसरे युवक की श्रोर देखकर मह।पंडित ने कहा। प्रकाश में काले कपड़े में खुली श्राँखें चमक उठों—उस युवक ने कहा—'श्रापने मेरी परीचा कर ली है। क्या महाराज को बिल में बाधक दुष्ट जैन चन्द्रकेतु का स्मरण नहीं ?''

भारद्वाज के मुख पर निश्चय की कठोरता दीख पड़ा। उन्होंने दृढ़ स्वर से कहा—''यह भिज्ज कहता फिरता है कि यज्ञ फूटी नावों की तरह हैं। उसे बताना होगा कि यज्ञों की प्रतिहिंसा कोमल नहीं होती। श्राज में तुम्हें यज्ञ से पूत दो खड़ग देता हूँ। .....'(उसने अपनी फेंट से निकाल कर दो खड़ग उन्हें दिये)।''

'लो, यह तुम्हारे साहस को दृढ़ रक्खेंगे। इनसे ब्रह्मदेव ने पिछले वर्षी बिल-भोग पाया है। ये मंत्र से श्रभिषिक हैं।"

दोनों ने खड्ग लिये श्रौर उन्हें मस्तक लगा कर महापंडित का श्रभिवादन किया।

महापंडित ने कहा — "मैं यहा के देवता से तुम्हारे लिये प्रार्थना कहाँगा। परसों जो गुप्त सभा हुई थी उसने यह भार तुम्हें ही सौंपा। तुम युवक हो। श्रनार्थ बौद्धों के प्रति हम यह धर्म-युद्ध लड़ने चले हैं।"

उसी समय उन्होंने पूर्व के बिल-स्तम्भ के पास एक छाया देखी। बह चौंक पड़े। वहाँ से हट कर वह उस स्तम्भ के पास गये। फिर दोनों युवकों के पास आकर उन्होंने कहा—''भय की कोई बात नहा है। परन्तु सावधान रहना। क्या तुम प्रबुद्ध को पहचान सकोगे ?'

"उन्हें कीन नहीं जानता"—प्रचंड ने कहा—"बिहार के किस भाग में वह होंगे ?"

"तुम परिचम की प्राचीर से प्रवेश करोगे।"—महापंडित ने कहा—"उसी से सटी हुई एक छोटी-सी कुटिया है। वह भिज्ज वहीं होगा।"

उसकी आँखें तेज से जलने लगीं।

युवकों के हाथ में कटार थी। यज्ञ-मंडप के बातायनों से आधे से अधिक आकाश पार किये चाँद की किरनें आ कर उसके फलक को मलमला रही थी।

महापंडित ने कहा-"भेरे पीछे आत्रो।"

श्रीर वह उन्हें मंदिर के पीछे के भाग में ले गया। वह भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्थरों से भरा हुआ था जो समय-समय पर हवनकुंड के लिये लाये गये थे। वहाँ जाकर उसने धीमे प्रकाश में टटोल कर एक कुंडा ढूँढ़ा और उसे बल कर अपनी श्रोर खींचा। हल्की-सी अवनि करता हुआ एक पत्थर स्थान से श्रलग हो गया।

उसने कहा—''यह भूगर्भ है। इस मार्ग से तुम विहार के समीप की श्रद्ववी में पहुँच सकोगे। इसके श्रन्दर तुम प्रकाश नहीं ले जा सकोगे परन्तु यहाँ भय कुछ भी नहीं है। श्राज प्रातः मैं इसमें हो श्राया है।''

युवकों को रुका हुन्ना देख कर उसने किन्नित हास्य से कहा— ''इस मार्ग से नर-बिल श्राती रही है। यह देवता को विशेष प्रिय है। उतरो।''

जब दोनों युवक उसमें उतर गये, तो महापंडित ने उनके कान में मुक कर कुछ कहा श्रीर कुछ देर चुप खड़े रहने के बाद उन्होंने पत्थर दूसरे स्थल पर रख दिया। "यह लोग इसी मार्ग से आ भी सक्षेंगे"— उन्होंने आप कहा— "परन्तु ( कुछ स्मरण करके ) मैंने एक छाया देखी थी""""

फिर वह मंदिर के पिछवाड़े से घूम गये श्रीर यज्ञ-भवन में श्रा गये। वहाँ प्रत्येक बड़े, ऊँचे श्रीर पकी मिट्टी के बने हुए स्तम्भ के पीछे जाकर उन्होंने देखा। बाहर निकल कर उन्होंने देखा श्राकाश नच्त्रों से भट्ढा हुआ था।

"तुम्हारी जय हो ! ब्रह्मा ! प्रजापित ! नास्तिकों पर तुम्हारा दंड गिरे ।"

उनकी ध्वनि सभामंडप में गूँज गई।

विशाल प्रांगणों को पार कर के उन्होंने पश्चिम के एक प्रकोष्ट में प्रवेश किया और एक द्वार पर दस्तक दी। यह एक कच्न का द्वार था। द्वार खुले और अन्दर तमतमाता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ा। एक सुन्दर युवती ने मुस्कान से उसका स्वागत किया। उसके बाल जूड़े के रूप म आगे बँधे हुए थे और वह गेरुवे रंग का वस्त्र पहरे हुए थी।

महापंडित ने अपने पीछे द्वार बंद कर दिया।

कत्त बड़ा था। वहाँ सौन्दर्य श्रौर विलास की सब वस्तुएँ सजी हुई थीं। उसने एक गहरे ताक से एक पात्र उठा कर उसमें एक चाँदी के भूरे घट से कुछ पेय उँढेल कर पिया। वही पेय उसने युवती की भी पिलाया।

तब दोनों एक चौकी की श्रोर चले। इस पर मृगञ्जाला विछी हुई थी परन्तु दोनों श्रोर रेशम के बड़े श्राधार रक्खे थे।

महापंडित ने कहा, "भैरवी आज मुफे तुम्हारे साथ एक अनु-ण्ठान करना है। मेरे एक प्रयोग में तुम सहायक होगी।"

उसने मुस्करा कर युवता की त्रीर देखा श्रीर उसकी पीठ पर श्रपनी श्रभयस्त उँगलियाँ ले जा कर वज्ञ का गेरुवा कंचुकीय खोल दिया। प्रकाश में दो गोरे स्तन श्रनावृत हो गये।

घड़ी-भर बाद जब वह कत्त के बाहर निकला तो वह थका श्रीर

शांत था। युवती भी उसके साथ थी। उसकी आँखों में उल्लास और गर्व था। वह द्वार पर कुछ देर ठहरा। फिर युवती को वहीं छोड़ कर मंदिर के पिछवाड़े आकर प्रतीचा करने लगा। देर तक वह इसी तरह बैठा रहा। वह बार-बार आकाश को देखता। बड़ी देर प्रतीचा करने के पश्चात् उसने वह पत्थर उठाया जिसके अन्दर उसने उन युवकों को उतारा था और उसके अन्दर मुँह डाल करू कुछ सुनता रहा। उसकी आँखें भपक गईं।

उसकी श्राँख घबड़ा कर खुल गई। उसने देखा—मुँह पर काला कपड़ा डाले रवेत-वस्त्र-धारी कोई व्यक्ति उसकी पीठ पर चढ़ा हुआ है। भय से वह काँप गया।

"श्रहा हा !'' उस व्यक्ति की त्रावाज गूंज गई—''ब्रह्मा के मंदिर का पुरोहित मद पीता है। ब्राह्मण, तुम्हारा बिल का श्रायोजन श्रस-फल रहा। प्रबुद्धकेतु की हत्या नहीं हो सकी .....''

भय से वह काँप रहा था। उसने उससे छुटकारा पाने की चेष्टा की परन्तु सब व्यर्थ था।

उसने फिर कहा—"तुम एक स्त्री रक्खे हो। संसार की आँखों पर धूल फैंक कर पांडित्य और कर्मकांड की ओट में अपनी वासना और पैशाचिक रक्त-लिप्सा छिपारखना चाहते हो। यह भी बुरा नहीं है परन्तु फिर तुम त्यागी, धर्मनिष्ठ, सन्यासी की हत्या का आयोजन करते हो।"

उसका स्वर तेज हो गया।

"तुम पाखंडी हो। तुम्हारे धमे को लोग छोड़ रहे हैं। उसमें साधना नहीं है, प्रेम नहीं। पंडित, शुष्क झान श्रीर पैशाचिक बल तुम्हें मार रहे हैं।"

उसी समय उसके हाथ का ती हण खड़ ग प्रकाश में चमका और भयातें पंडित बिना एक शब्द भी विरोध में कहे चेतना-हीन हो गया। तब वह व्यक्ति ठहाका मार कर हँसा। खुले हुए गुप्त मार्ग से उसी की भाँति ढका हुआ एक व्यक्ति उत्पर आया। पहले डयक्ति ने खड्ग को फेंट में कर लिया। उसने कहा — "मैं इसे मनुष्य के रक्त से नहीं रँगूँगा। इसका भय ही जीवन लेने के लिये पर्याप्त है।"

तब दोनों उसी भू-गुफा में उतर कर अंतधान हो गये।

युवती मंदिर के एक कोण में छिपी यह दृश्य देख रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वह धीरे-धीरे पत्थर के पास आई और उस पर बैठ कर महापंडित की हवा करने लगी।

उसकी श्राँखों में भय था।

प्रभात होने में अभी देर थी। उसकी देह में क्रान्ति थी परन्तु वह बराबर वस्त्र इला रही थी अौर समय समय पर चेतना हीन व्यक्ति के मुँह की श्रोर देख भी लेती थी। फिर भी उसकी आँखें खुले हुए गुप्तमार्ग पर थी। आज से पहले उसने उसे नहीं देखा था।

घंटे भर बाद भारद्वाज जागा। पास में युवती को देख कर उसने कहा—''तुम यहाँ कैसे हो, भैरवी। क्या तुम्हारे कक्त में हूँ ?''

फिर धीरे-धीरे उसे सब स्मरण हो आया। उसने खुले हुए मार्ग पर दृष्टि डार्ला और युवती को उसी ओर देखता हुआ पाकर धीरे से कहा— "भैरवी, तुम कच्च में जाओ। तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं हुआ!"

श्रीर वह स्वस्थ हो कर उठ बैठा। भैरवी नि:शब्द मंदिर के कोगा को घूम कर श्रद्धश्य हो गई। उसने गुप्त द्वार बन्द किया फिर वह मंदिर के प्रवेशद्वार के पास के कक्ष में गया। वहाँ उसने रात के उन दो युवकों को सोते हुये पाया।

ं उसकी त्राहट सुन कर उनमें से एक जाग पड़ा। "प्रचंड"— उसने पूछा—"क्या तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हुआ !"

प्रचंड हड़बड़ा कर उठ बैठा।

उसने धीरे से कहा—''गुप्त मार्ग में कोई हमारा पीछा कर रहा था। जैसे ही हम श्रदृवी को पार कर प्राचीर पर चढ़ने लगे, हमें उन्होंने घेर लिया। वे कई थे श्रीर हम विवश हो गये। ......... फिर उन्होंने हमसे कहा — नर-इत्या का पाप केवल नर-इत्या से धुलता है। युवकों, क्या तुम प्राण देने के लिये तैयार हो ?"

उन्होंने हमें एक वृत्त से बाँध दिया।

चन्होंने कहा—''तुम हत्या करने चले थे। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तुम शीघ्र ही बुद्ध के धर्म का प्रहण करने का वचन दो। .....नहीं तो प्राण !''

उन्होंने हमें मारना आरम्भ किया। इतने में दो पुरुष आये। वे उन्हीं की तरह कपड़ों से ढके थे। उनमें से एक के आगे बढ़ कर कहा—'उन्हें छोड़ दो ?'

और हम मुक्त कर दिये गये। गुप्त द्वार से न त्र्याकर भय के कारण हम इयर से त्र्याये हैं।"

महापंडित ने पूछा—"परन्तु तुम्हें प्रवेश-द्वार कैसे खुला मिला ?" प्रचंड सकपकाया। उसने धीरे से कहा—''कदाचित् यह खुला रह गया था।'

प्रभात का प्रकाश वातायन से आ रहा था। उसके प्रकाश में युवक की सकपकाहट प्रौढ़ महापंडित से छिपी नहीं रही।

हो। तुमने यह कठोर स्वर मं कहा—''युवक, तुम साधना से भ्रष्ठ हो। तुमने यहा की देवी का कलकित किया है। क्या तुमने इस मंदिर में कोई युवती देखी है ?''

युवक ने सकपका कर कहा-"पंडित-श्रेष्ठ !"

दूसरा युवक जाग कर भय से उठ नहीं रहा था। उसने सुना, महापंडित ने श्रागे बढ़ कर कहा—''देखो, द्वार पर मुफे यह कंचु-कीय मिला। यह यज्ञ का वस्त्र है जो यज्ञ-कन्या भैरवी को मैंने पहनाया था। यज्ञ की वस्तु को तुमने श्रपवित्र किया है। सच कहो, द्वार किसने खोला।"

प्रतिहिंसा से उसकी आँखें जल रही थीं। युवक चुप था। महापंडित ने कहा—"मैं तुम्हारी बातों का भूँठा मानता हूँ। तुम कायर हो। तुमने धर्म की हानि की है। " " द्वार किसने खोला?"

प्रचंड ने लजाते हुए कहा—"भैरवी ने !" महापंडित की आकृति उम्र हो उठी। उसने कत्त पर मुँह कर पुकारा—"भैरवी, श्रो चाएडालिनी! नराधर्म, तुमे श्रपनी उस प्रियतमा की बिल देनी होगी। जूठी वस्तु यह के देवता के योग्य नहीं।"

उसने सोते हुये युवक को पाँव से ठुकराया— "तुमने छुत्त किया है। इधर चलो।"

उसकी आँखों में भयंकर हिंसक आकर्षण था। वह उन्हें भयानक दैत्य जान पड़ रहा था। अपने बलिष्ट हाथों से मुट्ठी बाँचे हुए पीछे मुड़ते हुए उसने कहा—"तुम भाग नहीं सकते। मैंने सारे द्वार बंद कर दिये हैं। भैरवी! श्रो चाएडालिनी!" और प्रभात के शीतल पवन के साथ उसका भयंकर गर्जन हवन-कुंडों और यज्ञस्तम्भों में प्रतिष्वनित होने लगा।

## पन्द्रहवाँ परिच्छेद

एक दूसरा मधुपर्व आया और गया। राजगृह से युद्ध के समा-चार बराबर आते रहे थे। इस बार भी प्रसेनजित् की पराजय हुई और उसे अजातशत्र को अपने ग्राम और मूल्यवान रत्त-भूषण देकर संधि कर लेनी पड़ी।

वैशाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केवल इतना तो था कि अब नगर-निवासियों के आमोद-प्रमोद पर एक काली छाया नृत्य करती थी। चारों ओर अकाल पड़ रहा था और प्रामीए प्रजा ने बिल देना बिलकुल बंद कर दिया था। एक और विचित्र बात यह थी कि काले नक़ाबपोश वैशाली की सहकों के लिये प्रत्येक दिन-रात के दृश्य हो गये। नगर-रच्चकों को उनसे एक अज्ञात भय था। नृसिंह के नाम से लोग काँपते थे।

बौद्ध भिज्ञों की संख्या बढ़ रही थी।

प्रामों की उपज से अन्न मिलने का सुभीता नहीं था। नगर में काम नहीं मिलता था। दास-दासी बहुत सस्ते मिल अवश्य जाते थे परन्तु दास से दासी अधिक दामों पर मिलती। यदि उसमें रूप हुआ तो उसका मूल्य बढ़ जाता। भिन्नु बन कर भोजन प्राप्त करना सरल था और अब भिन्नुओं की बढ़ती हुई संख्या नगर के ऊपर भार होने लगी थी।

श्रम्बपाली के उद्यान में हेमांक, भीमसेन, सूर्यकरण और कुमार गुप्त बैठे हुये थे। स्वयम् अम्बपाली भी थी। उसकी बीच से कड़ी माँग पुष्प-पराग से भरी हुई थी। उस पर छोटे सफेद मोतियों की चार लड़ें पीछे की श्रोर कान के पास से सिर पर जाता हुआ केश-बंध जिस पर दो हीरे टॅके हुए थे। उसके कानों में मकरण्वज छंडल थे। कुमार गुप्त उड्ज्वल वस्त्र पहरे था और उसकी कानों की बालियों में नया हीरा चमक रहा था। हेमांक को अपने वस्त्र का ध्यान दी नहीं रहता। वह कहा करता—'मुमे मेरे प्रयोगों से छुट्टां नहीं, अम्बपालो! यह सजावट बचपन है। मनुष्य जब प्रौढ़ हो जाता है तो इसे छोड़ देता है। मैं झान-युद्ध हो रहा हूँ।"

श्रीर अम्बपाली की श्रीर देख कर मुस्करा देता।

जहाँ श्रम्वपाली बेठा थी उसके सामने सूर्यमणि खड़ा हुत्रा कुछ पढ़ रहा था। उसके वस्त्र सुन्दर नीले थे; बाल गुम्फ बना कर गले पर दोनों श्रोर भूल गये। एक विश्वत्र-सा काला टोपा जिसके दोनों श्रोर कान के ऊपर एक-एक बड़ा लाल मोती; वह एक बड़ा उत्तरीय पहरे था जो पृथ्वी को छू रहा था।

भीमसेन वैशाली के महारक्खक का शिरस्त्राण धारण किये था। यह धारीदार मूल्यवान वस्त्र को लपेट कर बनाया गया था। इसने उसे टेढ़ा करके मुँह पर रक्खा था और इसकी लम्बी, पूरी लटें उसमें से निकल कर उसके वस्त्र पर जहाँ एक बड़ा-सा पदक था, भूल रही थीं । इस पदक के पास ही उसके खड्ग का सोने का दस्ता दिखाई देता था जिस पर हाथीदाँत से लिखा हुआ था—'महारक्खक।' बात क्या थी ?

वह कुमार गुप्त का जन्मदिन था। श्रम्बपाली ने कोई बहाना बना कर कई प्रतिष्ठित राजपुरुषों को निमंत्रित किया था। उसने स्वयम् एक प्रेमगीति-नाट्य लिखा था। यह पद्य में था। प्रेमिका की अवतारणा में नायिका वह स्वयम् थी, प्रेमी नायक कुमार गुप्त। सूर्यमणि ने किव और मित्र का पार्ट किया था। भीमसेन ने श्रष्ट्वी-रत्तक का। हेमां क केवंल दर्शक बना रहा। उसे इन बातों में उथला पन दीखता था वह कहता। कहानी यों थी। इन्द्रलता कुमार सुदास से प्रेम करती है। वह नगर-सेठ की पुत्री है, परन्तु वागदत्ता। कुमार सुदास श्रीर इन्दुलता भाग कर अट्टवी में छिप रहते हैं। कुमार का पिता इसे युवराज की उच्छंखलता समकता है और उसे दंड देने की व्यवस्था करता है। बन में कुमार का मित्र चाहदत्त भी उसके साथ जाता है। महारानी कुमार के वियोग में दुखी है। वह एक तांत्रिक से सहायता लेती है, अौर अट्टवीरक्लक के द्वारा चारुदत्त श्रीर इन्दुलता के पान में मंत्रपूत चूर्ण बनवा देती है। वे दोनों उसके प्रभाव में परस्पर प्रेम करने लगते हैं। राजकुमार ईंब्यी और दुख से पागल हो जाता है। वह मित्र के विश्वासघात पर दुखी है। एक रात को वह चुपचाप निकल जाता है। ..... दूर, दूर..... कहाँ ? वह अब लौटेगा नहीं! चूर्ण का प्रभाव दूर होते ही प्रेमिका छलना से जागती है और वह योगिनी बन कर सुदास को हूँढ़ने निकलती है। अन्त में एक अर्थ्य में नदी के किनारे दोनों की भेंट होती है। महा-राज का स्वर्ग-वास हो जाता है श्रीर वहीं दूत उसे राजा घोषित करते हैं।

खेल समाप्त होने पर ऋतिथियों को विदा कर के वे लोग उद्यान में आ जुटे थे। आज सूर्यकरण अपना काव्य सुना रहा था। उसने इसे आज ही प्रात: समाप्त किया था— कोई दो घंटे तक सूर्यभिण उसे सुनाता रहा। यह स्पष्ट था कि उसका प्रधान उद्देश्य अम्बपाली को अपनी किव-प्रतिभा का परिचय देना था। कभी-कभी वह उत्तेजित स्वर में पढ़ता और आँखों के कोण दवा कर अम्बपाली की ओर देखता।

श्चन्त में वह उसे समाप्त करने जा रहा था कि उद्यान के बाहर श्रीर शंगण में कोलाहल मच गया।

कुमार गुष्त हाल-चाल लेने के लिये प्रांगण में गया। उसने देखा—सारा प्रांगण नरमंडों से भरा हुआ है। उनके तन पर आधे वस्त्र हैं। उनके पेट श्रीर हाथ-पैर सूखे हैं। वै किसी नीच जाति के जान पड़ते हैं। वे कुछ चिल्ला रहे थे।

उसने घूम फिर कर द्वार-रच्नकों को देखा—कोई नहीं था। सब भाग गये थे।

डसकी समक्त में कुछ भी नहीं श्राया। डसने चिल्ला कर कहा—"क्यों ? तुम क्या चाहते हो ?"

"প্রস্ন !''

''श्रन्न !''

"স্থন !"

"अन्न!"

कोलाहल हो रहा था। भित्तक कंकाल धारो बढ़ रहे थे। इ.मार गुप्त दृढ़ता से आगे बढ़ा।

उसने कहा - "तुम कौन हो ? क्या चाहते हो ।"

उनमें से एक युवक ने आगे बढ़ कर कहा—"हम श्रन्न चाहते हैं।"

"तुम कौन हो ?''—क्रोध से लाल पड़ते हुये कुमार गुप्त ने कहा। "हम प्रजा हैं, हम प्रजा हैं" लाखों कंठ चिल्लाए।

श्रवं वे कुमार गुप्त को ठेल कर भीतर घुस गये। वे टिब्डियों के दलों की तरह उमड़े श्राते थे श्रीर उन्होंने प्रकोष्ठ की बहुमूल्य वस्तुश्रों को तोड़ना-फोड़ना श्रारम्भ किया। कुमार गुप्त क्रोध से पागल हो गया। उसने दोनों हाथों से उन्हें ढकेलना त्रारम्भ किया। त्रान्त में वह थक गया। एक स्रोत उसके प्रहा था। हार कर उसने उसी युवक को पकद लिया जिसने उसके प्रहन का उत्तर दिया था।

''इसके लिये उत्तरदायी कौन है १''— उसने पूछा। ''हमें अन्न चाहिये!''

"वह भांडारिक के पास मिलेगा, उद्धत युवक !"—कुमार गुप्त ने उत्तेजित हो कर कहा—"तुम्हें इसकं लिये प्रायश्चित करना होगा।" उसने अपना खड्ग निकाल लिया और च्राण भर में युवक के कंधों से रक्त की धार बह कर संगमरमर के फर्श पर गिरने लगी। भीड़ रक्त देख कर लौटने लगी।

सहसा श्रम्बपाली का स्वर सुन पड़ा—"क्या है, कुमार गुप्त ?" इसने चिल्ला कर कहा—"यह रक्त कैसा है ? श्रीर ये लोग केसे हैं ?"

भीड़ का बहुत बड़ा भाग बाहर निकल चुका हुआ था श्रीर जो बचा था उसने अम्बपाली का मीठा तेज, उत्तेजित स्वर सुना श्रीर उसकी श्रोर देखा। वह सिंह के पास वाली चौकी पर खड़ी थी।

"देवी श्रम्बपाली !"—वे प्रणत हो गये—"हमें श्रम्न दे, हमें जल दे!"

श्रीर तब श्रम्बपाली को सहसा ध्यान हो श्राया। श्ररे, ये श्रामीण तो नहीं हैं, या नगर के श्रकाल-पीड़ित!

उसने कुमार गुप्त से कहा—"उन्हें रहने दो। क्या तुमने इसे गहरा घाव दिया है ?"

कुमार गुप्त मौन था।

श्रम्बपाली ने चिल्ला कर कहा—"तुम मूर्ख हो! तुमने मेरी सब बहुमूल्य वस्तुएँ तोड़ फोड़ डालीं। मेरे प्रासाद से निकल जाश्रो!' एक बूढ़े ने उसके पैर पकड़ लिये।

"श्रम !" उसने कहा।

"तुम्हें अन्त मिलेगा—प्रासाद के बाहर!" किंचित कठोर स्वर में अम्बपाली ने कहा।

श्रीर कुमार गुप्त ने विश्मय से देखा—वे उसे प्रणाम करके उससे अन्त-जल माँगते हुए प्रांगण से श्रीर धीरे-धीरे प्रासाद से बाहर चले गये। केवल वह युवक श्रीर एक युवती रह गये। युवक लड़खड़ा कर गिर पड़ा था श्रीर युवती उसके कंघे के घाव को चूस रही थी।

श्रम्बपाली कत्त के भीतर से कोई द्रव लाई—"क्या बहुत चोट लगी है ?" उसने युवक से पूछा—"इस प्रकार प्रासादों में घुसने का साहस तुम कैसे करते हो ?"

उसने वह द्रव युवता की छार करते हुये कहा — "इस पात्र के द्रव का चाण भर मलना। यह स्वस्थ हो जायगा।"

युवक अर्धमूर्क्ति हो रहा था। युवती उसे सहारा देकर बाहर लिये जा रही थी।

श्रम्बपाली कुमार गुप्त की श्रोर मुड़ रही थी। उसने पूछा ''तुम्हारा नाम ?''

"सुभागा।"

''तुम यहीं ठहरा'', श्रम्बपाली ने कहा—"मैं तुम्हें श्रम्त दूँगी श्रीर धन।"

मुड़ कर उसने कुमार गुप्त से कहा—"तुमने शीव्रता की।" फिर वे उद्यान में गये। वहाँ कोई नहीं था। कदाचित् राज-मार्ग से बह उधर गये थे।

श्रम्बपाली प्रकोष्ठ में लौट श्राई।

इसी समय कई सैनिकों ने प्रांगण में प्रवेश किया।

उन्होंने चिल्ला कर कहा—"द्वार पर कोई नहीं है ? प्रतिहारी! क्या महारक्षक कुमार भीमसेन यहाँ हैं।

श्रम्बपाली बाहर निकल आई। उसने एक बार घायल युवक श्रौर युवती की ओर देखा। फिर सैनिकों की ओर। सैनिकों ने उसका सैनिक ढंग से श्रभिवादन किया। उन्होंने कहा—''देवी श्रम्बपाली की जय हो! श्रोहट के हलवाहों ने विद्रोह किया है। उन्होंने प्राम-भाजक का बध कर डाला है। श्रव वह राज्य-उद्यान की श्रोर बढ़ रहे हैं। श्रट्टवी के श्रारक्लक शस्त्रों द्वारा उन्हें रोकने को तैयार हैं। देवि, महारक्लक कहाँ हैं ?''

श्रम्बपाली ने पीछे मुड़ कर देखा। शायद वह कुमारगुप्त को खोजती थी। वह उद्यान में रह गया था। ज्ञाण भर वह चुप रही। फिर घीरे-धीरे उसने कहा—''सैनिकों, महारक्खक यहाँ से चले गये।''

सैनिकों ने बिना कुछ कहे उसका सैनिक ढंग पर श्रिभवादन किया श्रीर बाहर हो गये।

प्रांगण में केवल वह युवक श्रोर युवती रह गये।

अम्बपाली ने देखा। भृत्य नहीं हैं, रचक नहीं हैं, प्रतिहारी नहीं हैं, विजयवमें नहीं हैं। ये सब क्या हुए ?

पीछे मुद्द कर उसने कच्च में प्रवेश किया।

उसमें से होकर श्रंतः कत्त में जाने पर उसने चन्द्रसेना को भय से भीत एक बढ़े देवदारु स्तम्भ के पीछे छिपे देखा।

"चन्द्रसेना!"—उसे हँसी आ गई—"यह तुम हो! पगली, ये जनता-जनाद्न तुमे बरने आये थे।" पीली लड़की भय से अधिक पीली पढ़ गई थी। अब वह धीरे-धीरे स्तम्भ के पीछे से निकली।

## सोलहवाँ परिच्छेद

हवन-कुंड की ऋग्नि प्रश्वितत थी। याश्चिक उसमें तिल, जौ, मिद्रा और मांस की सिभिधा दे चुका था।

एक स्तम्भ से भैरवी बँघी थी। वह अधे-मूर्छित अवस्था में थी। प्रचंड और उसका साथी युवक यज्ञ-कुंड के पास बैठे थे। यज्ञ-

#### [ 52 ]

कुंड का श्राकार ६ $' \times \mathbf{k}' \times \mathbf{\xi}'$  था। यज्ञ-मंडप में जितने भी कुंड थे, यह पन सब से बड़ा था।

याज्ञिक के मुख पर हर्ष, उल्लास, उत्तेजना श्रौर व्यवसाय के चिन्ह थे। वह कठोर हो रहा था।

उसने ऊँचे कलशों श्रीर उनसे भी ऊँचे श्राकाश की श्रीर देखते हुए कहा—"तुम धन्य हो, देवता ! श्राज तीन वर्ष बाद तुम्हारा प्रसाद मिल सकेगा। उनमें श्रद्धा नहीं, उनमें भक्ति नहीं, उनमें देवता की श्रास्था नहीं। ब्रह्मा, तुम श्रपना कुलिश उन पर गिराक्यो!"

भक्ति-भाव से उनकी श्राँखें मुँद गईं। वह देर तक ध्यान-मग्न रहा।

फिर उसने आँ खें खोलीं। उनका आकर्षण कहीं आधिक हो गयाथा।

"युवक, खड्ग लो !" - उसकी कठोर ध्वनि से मंदिर गूँज उठा।

कोई हिला नहीं।
"युवक खड्ग, लो!"
उसकी ध्वनि श्रीर कठोर हो गई।
कोई हिला नहीं।

उसने अपनी जलती आँखें उनकी आँखों में डाल दी। और च्या भर उनकी ओर निस्तब्ध देखता रहा। फिर उसने और भी कठोर स्वर में कहा—

"खड्ग लो!"

श्रवको बार दोनों युवक सरके। वे महापंडित की भीषण श्राकर्षण्-शक्ति में बँध गये थे। लाचार, निरीह, स्वयम्-चालित कल की तरह वह खड्ग लेकर आगे बढ़े। याक्षिक उन्हें बराबर देख रहा था, स्रुवा से स्तम्भ में बँधी युवती की श्रोर इशारा कर उन्होंने भैरवी को खोला श्रीर बलि-वेदी के पास ते जाकर बिठा दिया।

याज्ञिक अथर्ववेद को कुद्र ऋ वाएँ पढ़ने लगा। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि चए भर के लिये उसका ध्यान भैरवी श्रीर युवकों की आर से एकदम हट गया।

मंदिर में शांति थी। दुपहर ढता रही थी। केत्र जा तारों त्रोर यज्ञ के देवदाहकाष्ठ और समाधि की वस्तुओं के जज़ते का शब्द ऊँचा उठ रहा था।

याज्ञिक ने आँखें खोली। उनमें दो अग्नि-पिंड जल रहे थे। परन्तु उसकी मुख-मुद्रा शांत थी।

उसने कहा-"बिल हो!"

युवती काँप गई।

युवक काँपे।

"यह क्यों ?" याज्ञिक ने क्रोधित हाकर कहा, "क्या तुम यज्ञ का विरोध करते हो ? क्या तुम देवता का निरादर कर सक्रोगे ?"

वह खड़ा हो गया-

"तुम काँप रहे हो '\*'' उसने ठहाका दिया 'दिवता तुम्हें अपना लोक दे। प्रचंड, आघात करो।'

प्रचंड ने कुछ करने की मुद्रा नहीं दिखाई तो उसने आगे बढ़-कर उसके हाथ का खड़ग ले लिया।

श्रव उसने कुछ निश्चय कर जिया था। वह धीरे-धीरे बिल-वेदी की श्रोर बढ़ा।

सहसा प्रचंड ने विरोध किया। "श्राचार्य," उसने कहा— "वैशाली की परिषद ने नर-बिल को श्राभियोग माना है। तुम्हें राज-दंड भुगतना पड़ेगा।"

"राजदंड !"—चण भर याज्ञिक ठहर गया, फिर उसका ऋट्ट-हास मंदिर स्तम्भों, प्रकोष्ठों श्रीर कच्चों से टकराने लगा।

उसने कहा - 'ब्रह्मा के मंदिर में एक शासक है-ब्रह्मा का

पुरोहित। उद्धत युवक, श्राज पुण्य-पर्व है। देवता की हवि बन कर तुम जन्म-जन्मान्तर के लिये सुख के भोगी बन सकते हो! क्या तुम तैयार हो ?"

उसकी श्रोठों पर कुटिलता नाच उठी। विशाल. बिलड्ठ बाहुश्रों को सिर के ऊपर उठा कर उसने कहा—"देवता, तू धन्य है !"

उसी समय पश्चिम के पकी हुई छोटी ईंटों के विशाल स्तम्भ के पीछे से उसी तरह नक्षाबपोश मृत्ति उसके सामने आई। पुरोहित उसे देख कर काँप गया।

उसने चिल्ला कर कहा—"ब्रह्मा के मंदिर में तुम कैसे ? तुम कौन हो ?"

नक्षावपोश प्रौढ़ व्यक्ति जान पड़ता था। गंभीर श्रौर निश्चित् पदीं से चलता हुस्रा वह यज्ञ छंड तक स्त्रा गया।

उसने अपना अवगुंठन उत्तर दिया और धीरे, तुते हुए, शब्दों में कहा—''अब निश्चित है कि तुम इस अनुष्ठान में सफल नहीं हो सकते!''

पुरोहित स्तब्ध रह गया। उसका खड्ग उसके हाथ में काँपने लगा! उसने साहस छोड़ दिया।

श्चागन्तुक खिर्लाखला कर हँसा। इसके इशारे पर युवकों ने भैरवी को उठा लिया श्रीर वह उसके पास जाने लगे।

नृसिंह हँसा। इसने कहा— "नृसिंह दस्यु है। वह न बौद्ध है, न ब्राह्मण। इन युवकों के हाथ में खड्ग दो और तब बिल कर सको तो तुम्हारे देवता प्रतापवान हैं। दस्यु-श्रेष्ठ नृसिंह कायरता को पुण्य नहीं मानता।"

पुरोहित ने कहा—''इस बिल में विरोध मत करो, दस्यु! क्या तुम जनता को श्रकाल-पीडित नहीं देखते ? क्या तुम वर्षा का कच्ट नहीं देखते ? रोग, शोक, मृत्यु, श्रम-कच्ट—यह देवता का प्रकोप है! भिज्ञश्रों ने बिल बंद करा दी है। देवता को हिव नहीं मिलती। वह रुट्ट हो गये हैं ? क्या तुम वैशाली को उजाड़ देखना चाहोगे ?" उसके स्वर में एक भीषण विश्वास था जिसने च्चण भर के लिये दस्यु को भी विचलित कर दिया। परन्तु शीघ्र ही सँभल कर उसने कहा—"तुमने बदलते हुए समय को नहीं पहचाना, भारद्वाज! देवता किससे प्रसन्न होते हैं। यह कोई भी नहीं कह सकता। तुम देख रहे हो कि जनता बलि के विरुद्ध हो रही है। हम जीवन को ले नहीं सकते तो जीवन को दें क्यों? मनुष्य की सब से प्रिय और विशिष्ट वस्तु उसकी अपना आत्मा है। वही हम क्यों न बलि करें? स्वार्थों का त्याग—उपनिषदों के मनीषियों ने इसे भो तो बलि कहा है।"

मुस्कराते हुए पुरोहित ने कहा — "ब्रह्मा के मंदिर के पुरोहित को दस्यु से शिज्ञा नहीं लेनी हागी। नृतिंह, तुम बुरे सना आये। देवता जाग गये हैं।"

वह उत्तेजित हो उठा—''यज्ञ की हुताग्नि ज्वालाओं की जिह्ना निकाल रही हैं। वह मिधा से संतुष्ट नहीं होगी, नहीं होगी। तुम नहीं देखते, मैं देख रहा हूँ। देवता जाग उठे हैं। वह स्वाहा की श्रार कोध से देख रहे हैं। किसने उन्हें छेड़ दिया, हाय! स्वाहा! देवि! तुम मेरी श्रोर क्या देख रही हो। श्राग्नदेव, ब्रह्मा की बिल नहीं होगी…" श्रीर उसने जलतो हुई श्राँखों से युव हों, भैरवा श्रीर नृसिंह को देखा।

उसने चिल्ला कर कहा—''नरविल होगी! यज्ञ के लिये प्रक्वित का हुई श्राग्नियों ही नहीं बुक्त सकेगी। वह बिल लेगी, बिल लेगी!"

खड्ग हढ़ करके वह उनकी श्रोर भपटा।

नृसिंह ने उसे आगे बढ़ कर लिया। उसके खड़्ग के प्रहार से पुरोहित का खड़्ग बज उठा और उसकी मनमनाहट ने उसका हाथ बुरी तरह कँपा दिया।.......

नृसिंह ने पीछे हट कर कहा—"यहाँ वैशाली का बोहारिक उपस्थित है। पंडित, तुमने राज-नियम का उल्लंबन किया है। तुमने राजाज्ञा के विरुद्ध यज्ञ का आयोजन किया। तीन व्यक्तियों को तुमने बील बनाना चाहा और """। वह चुप हो गया।

सामने स्तम्भों के पीछे से सैनिक बाहर निकल रहे थे।

एक इ.गा में पुरोहित ने परिस्थित देख ली। वह बंदी था। वह यज्ञ-खंड की छोर लौट गया। उसने उसके किनारे पर खड़े हो कर कहा—''तुम्हारा नाश हो! तुम पर बज़् गिरे!'' सैनिक आगे बढ़ रहे थे।

"तुम्हारा नाश हो !"—उसने श्रपना खड्ग पूरी शक्ति से ऊँचा तान कर कहा—"वैशाली मिट्टी में मिल जायगी। तुम्हारी सन्तानें तुम्हारे कर्मी को धिक्कारेंगी। ब्रह्मा बोल रहा है। उसकी बात भूठ नहीं होगी।"

सैनिक हवन बुंड तक पहुँच गये। सहसा पुरोहित ने चीत्कार की—''ब्रह्मा, देवता! ब्रह्मा, देवता!'' और वह एक डग पीछे हट गया। श्रव वह यज्ञ की ज्वालाओं में जल रहा था। उसके शरीर से लपटें निकल रही थीं।

सैनिक स्तब्ध !

नसिंह स्तब्ध!

यह क्या हुआ ? क्या इसके लिये कोई तैयार था ?……… "वैशाली मिट्टी में मिल जाएगी !"……… और अन्तिम बार ब्रह्मा को पुकार कर उसके मंदिर के पुरोहित ने अपने कंठ पर खड्ग का प्रहार किया।

ह्या को बिल मिल गई। वे संतुष्ट हो गये। हवन कुंड से दुर्गन्ध स्रोर नीला धुँस्रानिकल रहा था।

नृसिंह ने कहा-"यह अन्तिम बिल होना चाहिये।"

बोहारिक और सैनिकों के बीच में से होता हुआ, गंभीर मुद्रा बनाए, वह उन्हीं स्तम्भों में अदृश्य हो गया।

### सत्रहवाँ परिच्छेद

इसी वर्ष परिषद का निर्वाचन था। पिछले वर्ष इसके लिये धीरे-धीरे तैयारी होती रही थी। प्रजातंत्र के लिये यह निर्वाचन बड़ा महत्त्वपूर्ण था। राजपुरुषों में षड्यंत्र श्रीर दाँव-पेंच चल रहे थे। वे ७८०७ राजपुरुष कीन हों ?

वैशाली नगरी के बीच में श्वेत संगमरमर की एक पोखरनी थी। इसमें काले स्फटिक की सीढ़ियाँ उतरती थीं। चारों श्रोर प्रथर श्रोर खोटी ईटों के बने सिंहासन थे जिन पर वर्षा श्रोर धूप से बचाने के लिये काष्ठ के स्तम्भ श्रोर उन पर काष्ठ की मीनाकारी की हुई छत लगा कर छाया की गई थी। इसी पुण्य-पोखरनी में वैशाली के राज-पुरुषों का श्राभषेक होता। जनकों के श्राभषेक के लिये प्राचीन काल में जो वैदिक रीतियाँ बरती जाती थीं, उन्हीं का श्रमुसरण किया जाता। कुछ समय से बिल का कमकाण्ड भी इससे संबंधित हो गया था परन्तु इस वष बौद्धों के प्रभाव से बिल की व्यवस्था नहीं थी।

श्रजातशत्रु के सिंहपद वृजि-संघ में श्रपना काम कर रहे थे। श्रमेक निगममुखों श्रीर सेटियों के विषय में यह श्रनुमान किया जा सकता था कि उन्हें श्रजातशत्रु से सहायता मिल रही है। उनका दृष्टिकोण वैशाली के प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा श्रीर दृदता बढ़ाना नहीं था।

उस दिन आकाश पर मेघ छाये हुये थे। अकाल कष्ट से पीड़ित जनता ने उन्हें देख कर हथे ध्विन की। राजपुरुषों का चुनाव हो गया था और अपने प्रभाव के कारण कितने ही पुराने राजपुरुष चुन लिये गये थे। इन चुने हुए राजपुरुषों में इस वर्ष सूर्यमणि भी एक था। आमात्य स्वर्णसेन और उनके पुत्र भीमसेन पुनः निर्वाचित हुए थे। प्रत्येक श्रेणी और निगम का मुख्या इस परिषद का सदस्य होता और इसकं सिवा माम और नगर की भिन्न-भिन्न बीथियों से निर्वा-चित सदस्य परिषद के सदस्य माने जाते थे।

निर्वाचन हो गया था। उसके कारण नगर में महीनों से इल-

चल थी। राज्याभिषेक का संस्कार बाक़ी था। जनता बहुत देर से श्राभिषेक-स्थल को घेरे हुए थी। दोपहर होते सब निर्वाचित राजपुरुष मंडप में इकट्ठे हुए श्रीर ब्राह्मण मंत्रोबार करने लगे।

श्रभी यह मंत्रोच्चार हो रहा था कि श्रभिषेक-स्थल के द्वार पर कोलाहल मच गया। राजपुरुष श्रापस में घुलमिल कर वातें कर रहे थे। पहले तो उन्होंने उस जनरव की श्रोर ध्यान नहीं दिया। परन्तु धीरे-धीरे जब जनरव कठोर हो गया तो उनमें से कुछ सिंहद्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देख कर उन्हें श्राश्चयं श्रौर भय हुश्रा।

वहाँ धीरे-धीरे वैशाली के प्रामों के कुश कंकाल इकट्टे हो रहे ये। सैकहों हलवाहे श्रीर भूमिपात श्रपने विचित्र यंत्रों को कंघे पर उठाए हुए। जिनके पास यंत्र नहीं थे उन के कंधों पर उनके बालबबे जो उन्हीं की तरह सूखे, छाया-से, जान पड़ते थे। श्रागे जो भूमिपाल था उसके कंधों पर एक बड़ा हल था। वे बड़ी उत्तेजना से बातें कर रहे थे।

एक राजपुरुष ने पूछा—'यह लोग क्यों इकट्टे हो रहे हैं ? तुम क्या चाहते हो ?"

हल वाले भूमिपाल ने कहा—"श्रीहट्टी, गोशिर, राजशिला, शालार श्रीर श्रन्य प्रामों के हलवाहे श्रीर भूमिपाल चाहते हैं कि परिषद उनके कट्टों को समभ ले श्रीर उन्हें दूर करने की श्रीर ध्यान दे।"

"तो यह कौन-सा ढंग है ?" -दूसरे राजपुरुष ने कहा-"क्या तुम सममते हो बैशाली की परिषद आँखें बन्द करके शासन करेगी?"

"इम इन प्रामों से चुने हुए सदस्यों में विश्वास नहीं करते। चन्होंने धन श्रीर घूस द्वारा निर्वाचन प्राप्त किया है। हम उनका विरोध करेंगे।"

थोड़ी देर में मंडप भर में यह खबर पहुँच गई कि बाहर एक

विरोधी जनता इकट्ठी हो रही थी। वैशाली के प्रधान राजपुरुषों ने गोष्ठी की—क्या किया जाए ?

उन्होंने रचकों को आज्ञा दी, सिंह-द्वार बन्द कर दिया जाए और नगर-सैनिक उसकी रचा करें।

"क्या नगर से श्रौर सैनिक बुलाने होंगे ?"

"नहीं, मैं समक्तता हूँ वे लोग शांत रहेंगे। उनके पास शस्त्र तो हैं नहीं।"

"परन्तु वे भयंकर जान पड़ते थे। प्रेत-जैसे। उनकी आँखों में विद्रोह है।"

मंडप में राज्याभिषेक श्रारम्भ हो गया था। हवन-कुंड में श्रन्न, धान्य श्रीर तिल-घृत की सिमधा पड़ रही थी। श्राचार्य श्रीर यज्ञकर्ता मंत्र के साथ उसमें श्राहुति देते थे। राज-ब्राह्मण पोखरनी के पितृत्र जल को नये राज-पुरुष पर छिड़कता श्रीर मंत्रपूत यष्टि को उसके मस्तक से छुलाता। फिर वह उसको राजकीय वस्त्र देता श्रीर उसके मस्तक पर टीका करता। द्वार पर विरोध श्रीधक तीन्न होता हु श्रा जान पड़ता था। एक द्वार-रच्चक ने श्राकर सूचना दी—''सिहद्वार के बाहर जनता का एक स्रोत उमड़ रहा है। द्वारपालिकों के लिये उसका नियंत्रण करना कठिन हो रहा है।"

लिच्छि।वराज ने ऊँचे स्वर में कहा—''वैशाली के राजपुरुषों, क्या तुम जनता के इस विरोध को उचित समभते हो १"

एक राज-पुरुष ने उठ कर कहा— "भन्ते, मैं श्री हट्टी से निर्वाचित हुआ हूँ। वहाँ के भूमिपाल दास्यु-श्रेष्ठ नृसिंह से मिले हुये हैं वे राजाज्ञा का उल्लंघन करते हैं।"

''क्या उन्हें कष्ट नहीं है !''

पहले राजपुरुष ने कहा — "कष्ट है, परन्तु परिषद ने पिछले वहें चसे दूर करने की व्यवस्था कर दी थी। उसने सब भंडार अन्तः पीड़ितों के लिये खोल दिये। बलि में भी कमी कर दी थी। यदि वे

राजपुरुषों के पास सिवनय आयें तो वह अवश्य उनके कर्षों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।"

"हमें उनकी बात सुनना चाहिये—"भीमसेन ने कहा—"हम प्रजा को श्रशांत नहीं रहने दे सकते। वैशाली की राजनीतिक परि-स्थिति इतनी श्रच्छी नहीं है कि वह भीतर का विद्रोह सँभाल सके।"

लिच्छिवराज ने कहा—"हम उनकी बलि चमा करेंगे श्रौर उनके स्त्री-पुरुषों को वैशाली के राजभंडार से श्रन्न मिलेगा!'

प्रतिहारी लिच्छिवि-राज का संदेश लेकर द्वार पर चले गये। राज्याभिषेक का श्रनुष्ठान फिर पहलो भाँति चलने लगा। "क्या वे चले गये!"

"हाँ, वे चले गये हैं। इतनी बड़ी भीड़ ! वे लोग उत्तीजित हो उठे थे। उन्होंने द्वार पर हल-फावड़ों से प्रहार करना चाहा था परन्तु नगर रचकों ने उन्हें रोक दिया। लिच्छिवराज का संदेश सुन कर उस हलवाहे ने उन्हें समकाया और वे वैशाली के ऊचे प्रासादों को घृणा से देखते हुए और हवा में अपने विचित्र यंत्र घुमाते हुए वैशाली से बाहर चले गये।"

"इसमें श्रवश्य नृसिंह का हाथ हैं" — एक राजपुरुष ने कहा— "क्या तुमने यह नहीं सुना कि श्रामात्य स्वणेसेन को खड्ग में लिपटा हुश्रा उसका एक पत्र मिला है ?"

''क्या वह श्रामात्य को चमा नहां करेगा ?''

पहला राज-पुरुष मुस्कराया !

उसने कहा—""यौवन के दिन उच्छ'खलता के दिन होते हं। दस्यु को उन्हें चमा कर देना चाहिये।"

वह आप युवक था।

उसी समय हवा तेज चलने लगी। श्राकाश में जो बादल छितरे हुए पड़े थे, वह श्रव मिल गये थे। घने, सफेद बादलों से श्राकाश मुँद गया श्रीर तेज हवा के मोंके हवन-उ एड की लौ को मकमोरने लगे। श्रभिषेक संस्कार के बाद जब पिष्यद वैशाली के राजपथ पर निकल रही थी तब हवा शांत हो गई थी। परन्तु हलकी फुश्रार पहने लगी थी। राजपुरुषों के रथ धीरे-धीरे चल रहे थे श्रीर जनता उन पर फूल-मालाएँ फेंकती थी। उत्पर बादल घुमड़ रहे थे श्रीर उन्होंने जनता में एक नया उत्साह भर दिया था। हजारों राजपुरुषों की वह परिषद सचमुच देवताश्रों की सभा-सी जान पड़ती थी।

इसी को लद्य कर के बुद्ध ने कहा था—''जिन्होंने देवताओं की सभा नहीं देखी है वह लिच्छिवियों की इस परिषद को देख कर उसका श्रतुमान कर लें।'

सहस्रों तूर्यों और लाखों कंठों की जयकार के शब्द बादलों से भरे हुए श्राकाश में गूँज रहे थे। श्रकाल पीड़ित प्रामों से जो हल-बाहे श्राये थे, वे अपने विचित्र यंत्रों को कंधों पर रक्खे हुए यहाँ-बहाँ दृश्य देखते दिखाई पड़ते। उन्हें वैशालों के वैभन्न पर आश्चये था। जैसे वे स्वप्न देखते हों।

## ऋद्वारहवाँ परिच्छेद

सूर्यमणि श्रौर कुमारगुप्त उस दिन के नाटक में उसके समीप श्रा गये थे कि मुखर सूयमणि चतुर श्रौर श्रनुभवी कुमारगुप्त से श्रपने मन की बात छिपा नहीं सका। कुमारगुप्त को इसका श्राभास पहले भी था। परन्तु श्रव उसके यन में वह खीज उठी जो हेमांक की श्रोर थी। हेमांक को तो वह समा भी कर सकता था। वह इतना साहसी, विचित्र, श्रद्भुत पुरुष था, परन्तु इस सुन्दर श्रौर श्राकर्षक परन्तु स्त्रौण युवक के प्रति उसके द्वेष ने तीव्र रूप प्रहण कर लिया। उसकी प्रतिहिंसा जाग पड़ी। उस दिन के नाटक के पीछे उसे किसी श्रदश्य शिक का हाथ जान पड़ा। क्या सचमुच यह युवक उसके श्रीर श्रम्बपाली के बीच में श्रा रहा है श्रीर श्रा रहा है तो बुरा ही क्या है ? क्या वह स्वयम् विरति के पथ पर नहीं

बढ़ रहा है ? क्या उसे अम्बपाली के जुद्र स्तेहपाश से निकल कर विराट विश्व से मिलना नहीं है ? वह विचलित हो उठा। यह जीवन कितना विचित्र है ? क्या वह स्वयम् अम्बपाली को छोड़ने की बात नहीं सोच रहा था ? ऐश्वर्य, विलास और मिहरा-पान से वह ऊब गया था। आज जब और-और ठयक्ति उसके और अम्बपाली के बीच में आने लगे तो उसमें स्पर्धा जगी, उसका जीवन चेतन हो गया। यदि वह चला जाय तो किर अम्बपाली के जीवन में कोई आये!—परन्तु … यहाँ वह रुक गया। बहुत समय तक वह इस परन्तु को ठीक-ठीक निश्चित नहीं कर सका। किर उसने सोचा—''परन्तु उस अम्बपाली को भी इस परिवत्तन में भाग लेना है। उसे उठना है। जब उसे गिराने में उसका हाथ रहा है तो किर उसको उठाना भी उसका कर्त्तन्य है। नहीं-नहीं … वह किसी को उससे प्रेम नहीं करने देगा।'

तर्क ठीक नहीं था। परन्तु हृदय की आगो रख कर किये तर्क कभी ठीक भी नहीं होते।

हेमांक ने श्रम्बपाली के भवन में श्रिधिक श्राना-जाना छोड़ दिया श्रीर सूर्यमिणि को श्रकेला श्राना पड़ता। वह उसे श्रपनी रचनाएँ सुनाता श्रीर कितनी ही तरह की बातें करता। वह व्यवहार में खुल गया था। श्रम्बपाली स्वयम् किव थी। श्रीर कदाचित्, श्रज्ञात रूप से, इसी कारण वह इस युवक में श्रिधिक-श्रिधक श्रनु-रक्त होती जाती थी। कुमारगुप्त ने श्रम्बपाली के इस परिवर्त्तन को ध्यान से देखा। उसने एक बार फिर राजगृह जाने की बात उठाई परन्तु इस बार भी श्रम्बपाली ने श्रापत्त को। यह कैसा प्रेम है। बह कुमारगुप्त को छोड़ना नहीं चाहतो श्रीर फिर भी एक दूसरे युवक की श्रोर बढ़ रही है!

बिल बंद अवश्य हो गई थी परन्तु वैशाली के विनोदी स्वभाव ने बिल से उत्पन्न उत्तेजना की पूर्ति एक दूसरे ढंग से की थी। इस उत्तेजना का नया रूप क्या था? एक विशाल, गहुरा, अखाड़ा खोद। जाता। इतना गहरा कि कुँआ-सा जान पड़ता। उसके ऊपर दशैकों के बैठने के स्थान होते। समय-समय पर खेलों का आयोजन होता। भेंसे, भेड़ें और अन्य पशु छोड़े जाते और वैशाली की आमोद-प्रिय जनता उन निरीह पशुओं का युद्ध देखती। उन्हें उत्तेजित करने के लिए मद-पान कराया जाता और जब उनकी श्रास्थियाँ दृट जातीं और उनके शरीर से रक्त वह चलता ता जनता हुएँ से करतल ध्विन करती। इस विनोद-खेल को समाज कहा जाता।

ऐसी ही समाज के ऋवसर पर सूर्यमिण ने ऋम्बपाली से एक ऐसा व्यवहार किया जो कुमारगुप्त को बुरा लगा।

कुमारगुप्त श्रौर श्रम्बपाली साथ-साथ विनोद-स्थल में पहुँचे। वहाँ उनकी सूर्यमणि से भेंट हुई श्रौर समाज देखने के लिये वे पास ही बैठ गए।

दो भैंसे छोड़े गये। मदिरापान से उनकी श्राँखें श्रारक्त थीं। श्रीर वे अपने सींगों को पृथ्वी तक भुकाए हुए कृद्ध हाथियों की तरइ बढ़े। जनता ने हर्ष से चीत्कार की। उनके सिर टकराने से भयंकर शब्द हुआ जो ऊपर उठ कर हवा में गूँजने लगा। दर्शकों में कोल हल मच गया। सहसा एक भैंसा पृथ्वी पर लोट गया।" कुमारगुप्त ने देखा - श्रम्बपाली कॉप उठी है। उसने सहम कर सूर्यमणि का हाथ पकड़ लिया है। फिर उसने उधर से दृष्टि फेर ली। गिरा हुआ भैंसा फिर उठा और उसने अपने विरोधी पर फिर प्रहार किया। इस बार उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी और प्रतिद्वन्दी को अखाड़े के अंत तक खदेड़ता ले गया। कुमारगुप्त ने एक दीर्घ साँस छोड़ी श्रीर श्रम्बपाली की श्रीर देखा। वह स्निग्ध भाव से सूर्यमणि की श्रोर देख रही थी। श्रीर सूर्यमणि उसका हाथ दबा रहा था। ....... सूर्यमिण ने उसकी त्रोर देखा। वह सिहम गया। इसारगप्त ने दृष्टि फेर ली श्रीर फिर युद्ध देखने लगा। स्थाज बड़ी देर तक चलता रहा। परन्तु उसका मन नहीं लगा। वह विचलित हो चठा।

जब वह श्रम्बपाली के साथ लौटा तो उसकी मुद्रा गंभीर थी। श्रम्बपाली ने पूछा—'क्यों ? मौन क्यों हो, कुमार्गुप्त ?"

कुमारगुप्त ने उसकी श्रोर हड़ता से देखा। उसने कहा — "चक पर चढ़ना श्रोर उतरना जीवन का नियम है, श्रम्बपाली!" श्रीर वह इस वाक्य की सार्थकता श्रोर इससे छिपे व्यंग की बात सोच कर मुस्कराया!

श्रम्बपाली ने धीरे से कहा — "मैं तुम्हारा अर्थ नहीं सममती।" "समम जाओगी त्राप।"

फिर वे चुपचाप अपने कत्त में चत्ते गये। जीवन में न जाने कोई कैसे आ जाता है और कैसे निकत्त जाता है! परन्तु यह आवागमन सत्य है। तब क्या कुमारगुप्त अम्बरात्तो के जीवन से निकत रहा था ?

यह कठिन प्रश्न था ?

परन्तु धीरे-धीरे कोमल किव सूर्यमिण कठार हो चला और एक दिन वह कुमारगुप्त के सामने खड़ा हो रहा।

उसने कहा—''कुमारगुप्त, तुम वैशाली की राजनीति के सम्बन्ध में कुछ जानते नहीं। तुम्हारा यह कहना ठोक नहीं है। क्या तुम समभते हो कि प्रजातंत्र दुर्वल है। · · · · • क्या · • · · ''

कुमारगुप्त ने कहा—"मैं अपने राजगृह के अनुभव से कहता हूँ कि वैशाजी की प्रजातंत्र-सेना अजातरात्रु की विशाज सेना के आगे उहर नहीं सकती।"

"वैशाली के त्रामोद-प्रमोद पर न जात्रो, कुमारगुत"—युत्र क किन कहा—''जहाँ जीवन है वहाँ उसके स्वप्न भी होंगे, त्रतृप्ति भी होगी, प्यार भी होगा। यही समय पड़ने पर वैशाली का बल होंगे।'

कुमारगुप्त हँसा।

उसकी यह हँसी दूसरे को बुरी लगो। सूर्यमिण ने भृकृष्टि पर बल लाते हुये कहा—"तुम्हें दूसरे का निराहर करने का अधिकार नहीं है। क्या तुम इसिलये हँस रहे हो कि मैंने यह कैसी बात कही!"

कुमारगुप्त भोंड़े ढंग से हँसता ही रहा। जैसे वह उसे तुच्छ, नगण्य ही समक रहा हो।

सूर्यमणि उत्तेजित हो गया। उसने कहा—"क्या तुम जानते नहीं तुम स्वयम् वैशाली के श्रतिथि हो। तुम राजगृह के नागरिक हो।"

"राजगृह का नागरिक !''—कुमारगुप्त श्रष्टहास कर उठा। सुर्यमां स्रा को कोध की श्राग को हवा मिली।

"मैं राजगृह के सेनाध्यत्त का पुत्र हूँ, वैशाली की परिषद के राजपुरुष"—कुछ व्यंग से कुमारगुप्त ने कहा—"तुम्हारी परिषद यह नहीं जानती कि वह कहाँ हैं ? किस दिशा में बह रही है ? श्रीर शीघ ही किस चट्टान से टकराने वाली है। तुम इस पर क्या कहते हो ?"

इसी तरह धीरे-धीरे बढ़ती गई। यहाँ तक कि —सूर्यमणि उठ खड़ा हुआ। क्रांध से उसका मुँह त्रारक हा रहा था। उसने ऊँचे स्वर में कहा—"कुमारगुप्त, तुम वैशाता की परिषद का अप्रमान करने का साहस करते हो और वह भी वैशातो में ! तुम अवश्य ही अजातशत्रु के प्रेरित हो। मैं तुम्हें प्रजातंत्र का बंदी सममता हूँ।"

कुमारगुप्त भी उठ खड़ा हुआ। उसने कहा—''मित्र, यह तुम ठीक कहते हा! परन्तु क्या तुम श्रकेले ही कुमारगुप्त को बंदी करोगे ?''

सहसा वह उत्तेजित हो गया।

उसने बल देकर कहा— "कुमारगुप्त वैशालो का नागरिक सच-मुच नहीं है, परन्तु वह बंदी नहीं होगा। वह स्वयम् वैशाली मले ही छोड़ दे। क्या तुम खड़ग लोगे ?"

बह कच में गया और अपने साथ दा खड्ग लाया। एक खड्ग

सूर्यमाण की श्रोर बढ़ाते हुए उसने कहा— 'क्या वैशाली का राज-पुरुष इस खड़ग की धार देखेगा ?''

सूर्यमणि ने चुपचाप खड्ग ले लिया। वह दृढ़ता से कुमार-गुप्त की श्रोर देखने लगा। क्या सचमुच ही वह उससे लड़ना चाहताथा?

क्या कुमारगुप्त व्यंग कर रहा था?

"या किसी भी दिन ?'' कुमारगुप्त उसे सीघे श्रांखों में ताकते हुए कहा—"किसी भी दिन कहीं पर!" उसका स्वर बदल कर गंभीर कठोर हो गया, "तुमने मेरा श्रपमान किया है। यदि तुम्हें वैशाली पर गर्व है तो मैं राजगृह के नागरिक के नाते तुम्हें युद्ध के लिये श्रामंत्रित करता हूँ। कहीं भी, किसी समय पर!"

कि श्रम्बपाली ने प्रवेश किया। उसने उसकी श्रीर देख कर कहा—''यह क्या ? क्या श्राप लोग भगड़ पड़े ?''

कुमारगुप्त बैठ गया। उसने उसकी श्रोर देख कर मुस्करा दिया। श्रम्बपाली ने सूर्यमणि को देखा। वह लाल पड़ रहा था। उसने श्रपने खड्ग को पास के श्राधार पर रक्खा।

उसने कहा—"कुमारगुप्त ने मुक्ते द्वन्द के लिए निमंत्रित किया है।"

उसका स्वर फीका था।

श्रम्मपाली ने कुमारगुप्त की स्त्रोर देखा कि उसने व्यंग तो नहीं किया था। तीनों चुप हो गये।

श्रम्बपाली श्रौर सूर्यमणि दोनों बैठ चुके थे।

अम्बपाली ने कहा—"मैं अन्तरायण गई थी। स्वर्णभूमि और बावेठ से कुछ व्यापारी आये हैं। प्रासाद-सज्जा के लिये मैं कई वस्तुएँ पसन्द कर आई हूँ। कुमारगुप्त, तुम चलोगे न ?"

कुमारगुप्त ने गंभीर होकर कहा—"वैशाली के अन्तरायण में अब राजगृह का नागरिक नहीं जायगा। तुम सूर्यमणि को ले जा सकते हो ।" श्चम्बपाली ने सूर्यमणि की श्रोर देखा। उसका मुँह बच्चों की तरह भोला हो रहा था। उसे दया हो श्राई।

उसने कहा— "तुम लोगों में किस विषय को लेकर विवाद हुआ था ? क्या तुम मेल नहीं रख सकते ?"

वह मुस्कराई।

इस मुस्कराहट ने कुमारगुप्त पर चोट की।

इस मुस्कराहट ने सूर्यमणि पर चोट की।

कुमारगुप्त ने कहा—"'पुरुष का विषय एक ही है-स्नी, युवती । वह सोने का पत्तर चढ़ी हुई विष की बेल है।"

उसने मुस्करा दिया।

सूर्यमाण ने कहा—"मैं वैशाली की परिषद का श्रपमान नहीं सह सकता।"

श्रीर उसने कुमारगुप्त की श्रीर देखा जो इस समय कुछ सोच रहा था। उसके पलक बंद थे।

धीरे-धीरे श्रॉखें खोल कर कुमारगुप्त ने कहा—"तुम्हारे सूर्य-मिणा ने मुक्त पर श्रजातशत्रु के गुप्तचर होने का संदेह किया है, श्रम्बिका। मुक्ते शीघ्र ही दूसरा स्थान खोजना है। हो सकता है कि वैशाली का राज-पुरुष श्रपमान न सह सके !"

वह मुस्कराया।

उसने गंभीर हो कर कहा—"हम एक विचित्र समय में चल रहे हैं, राग श्रीर विराग, विलास श्रीर साधना, पुरुषार्थ श्रीर त्याग —कौन लच्य सत्य है ? कौन इस युग के लिये श्रधिक ठीक है ? प्रत्येक काल का प्रश्न यही होता है — सबसे श्रधिक सुख मनुष्य को कैसे मिले ? युग की श्रपनी परिस्थित में सुख श्रीर शांति कैसे संभव है ? तुम्हारी वैशाली ने वासना को चुना है। राजगृह ने साधना श्रीर कष्ट को।" सहसा वह सूर्यमणि की श्रोर मुझा—"क्या तुम्हें मेरा निमंत्रण स्वीकार है ?" श्रम्बपाली ने उसकी श्रोर कठोर मुद्रा से देखा, सूर्यमणि के भीत मुख को देखा। उसने उसके कंवे पर हाथ रख कर कहा—"उस बात को जाने दो, कुमार गुप्त। किसी भी सिद्धान्त को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए कि वह मुद्ध ही न सके। जीवन में इतना लोच है कि वह प्रहार और रक्त-पात किए बिना अपनी प्रतिष्ठा रख सकता है।"

''तुमने इन्हें, अम्बपाली, अपनी श्रोट लिया है। यह शुभ हो!" कुमारगुप्त के होठों पर कुटिल हँसी थी।

उस दिन वह बराबर उद्घिग्न रहा। श्रम्बपाली किसी भी प्रकार उसे श्रामीद की श्रोर श्राकर्षित नहीं कर सकी। .......उसे इस सोने के जाल के बाहर निकलना होगा ...। यह वातावरण उसके लिये श्रसहा था। श्रम्बपाली ने संध्या के समय कहा—''मुमे एक जगह निमंत्रण मिला है।''

कुमारगुष्त ने उसकी ओर देखा। वह अन्यमनस्क-सी हो रही थी। .........उसने कहा— "तुम जा सक ती हो, तुम्हारे लौटने की प्रतीचा कहाँगा।" रात कुछ जा चुकी थी। कुमारगुष्त प्रासाद में बैठा-बैठा उकता गया था। वह चितित था। वह क्या करें ? इस चिंता को दूर करने के लिये यह अम्बपाली के आपान-कच्च में गया। वहाँ उसने कुछ पान किया। चन्द्रसेना किसी काम से वहाँ आई। कुमारगुष्त को देख कर उसने अभिवादन किया और लौट रही थी। इतने में न जाने क्या विचार कर कुमारगुष्त ने पुकारा— "चन्द्रसेना!"

चन्द्रसेना रुक गई।

"क्या तुम्हारी स्वामिनी श्रभी लौटी नहीं ?"

चन्द्रसेना ने कहा — "देवी श्रम्बपाली देर से आने को कह गई हैं। क्या आप पान करेंगे ?"

कुमारगुष्त च्रण भर चुप रहा। फिर उसने कहा—''हाँ चन्द्र-सेना, आज में थक रहा हूँ।"

चन्द्रसेना ने उसे पात्र भर कर दिया। कुमारगुष्त उसे ध्यान से देखता हुन्या पी रहा था। उस चीण न्यालोक में चन्द्रसेना के पीले- से रंग में बड़ा श्राकर्षण था। उसके मन में उन पिछले दिनों जो चन्द्रसेना भूल रही थी, श्राज वह सहसा जाग उठी।

सह प्रा उसने उससे कहा—"पान करो, चन्द्रसेना। तुम मद नहीं पीतीं। क्यों ?"

चन्द्रसेना मुस्कराई।

कुमारगृष्त ने अपना पात्र उसके मुँह से लगा दिया।

उसने कहा—"सब अनिश्चित है, चन्द्रसेना! मनुष्य का मन नहीं जानता कि वह क्या चाहता है। वह एक मरीचिका में भून कर प्रसन्न होता है। आमाद करा, पान करो, चन्द्रसेना!"

चन्द्रसेना ने उसकी श्रोर भीत नेत्रों से देखा। उसने तिरोध नहीं किया। पात्र उसके मुँह पर पहुँच गया और उसने कुमारगुष्त के हाथ से मदिरा पी।

इतने में श्रम्बपाली ने प्रवेश किया। वह चन्द्रसेना के पीछे श्रा खड़ी हुई। उसने एक श्रद्रहास किया।

"क्या मेरा स्थान चन्द्रसेना ने लिया, कुमारगुष्त ?"—उसने व्यंग किया—"त्राज मुक्ते तुम्हारा मनारंजन नहीं करने की मिला।" वह मुस्कराई।

चन्द्रसेना श्रोर कुमारगुष्त चुग्थे। फिर वह वस्न बद्तने चली गई।

# उन्नीसवाँ परिच्छेद

बाहर उद्यान में देर से कोयल बोल रही थी। कुहू, कुहू, कुहू। श्रम्बपाली के कत्त की एक खिड़की उसमें खुनती थी और वह जाग कर देर से उसे सुनती थी।

उसे चन्द्रसेना पर क्रोध था। यह लड़ की क्यों उसके त्रीर कुमार-गुप्त के बीच में त्राने लगी ? यही कुमारगुप्त विरित त्रीर साधना की स्रोर भुक रहा था! ..... वह मंद मुस्कराई। तभी चंद्रसेना ने आ कर कहा-- 'बाहर प्रकोष्ठ में महानगर-रचक हैं।'

श्रम्बपाली को श्राश्चर्य हुआ। जब वह बाहर के कच्च में पहुँची तो इसने इनका श्रमिवादन किया। महारच्चक ने कहा—"देवि, परिषद के राजपुरुष राजगृह के नागरिकों पर संदेह करते हैं। वह ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वह फिर राजगृह चले जायें।

श्रम्बपाली गंभीर पड़ गई। उसने कहा—'क्या श्राप श्राये कुमार गुप्त की बात कहते हैं ?' वह मुस्कराई। उसने कहा—''महा-रक्तक, देशाली की परिषद से कहना, श्रम्बपाली भी कुमारगुप्त के साथ वैशाली छोड़ रही है !''

वह ग्तब्ध रह गया। निरुत्तर। श्रम्बपाली ने फिर टढ़ता से कहा— "वैशाली श्रम्बपाली का मृत्य नहीं सममती। क्या तुम उससे नगर छोड़ने को कहते हो ?"

सहसा महारचक ने कहा, "देवि, आर्य कुमारगुप्त ने वैशाली के एक नागरिक पर प्रहार किया है। क्या आप प्रजा की रचा का विचार नहीं करतीं ?" अम्बपाली उत्तेजित हो गई। उसने कहा— "ठीक है! तुम्हारे वैशाली के नागरिक मेरे प्रासाद में घुस कर विद्रोह और विष्लव मचाएँ, मेरी बहुमूल्य वस्तुएँ नष्ट करें! क्या अकाल-पीड़ित लोगों के व्यवहार के लिये अम्बपाली उत्तरदायी है? अम्बपाली का जन्म वैशाली में नहीं हुआ परन्तु उसने वैशाली को मातृ-भूम बना लिया है। अब वह वैशाली की नागरिक हो चुकी है? क्या तुम समभते हो कि तुम वैशाली के एक नागरिक को निर्वासित होने को कहते हो। क्या यह प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल है?"

महारत्तक सोच में पड़ गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। श्रम्बपाली भी सोचने लगी।

फिर उसने कहा—''हम वैशाली छोड़ देंगे। तुम राजपुरुषों से मेरा संदेश कह सकते हो।'' श्रीर वह मुड़ कर अन्त: इस में हो गई।

वहाँ समर्थ के बनाए अपने उस विश्व के सामने बैठ कर उसने सोचा—''क्या यह संभव है? क्या वैशालों के युवक उसको छोड़ सकेंगे? यह राजपुरुषों को घृष्टता-मात्र है? निश्चय हो इसमें सूर्य-मणि का हाथ है। उससे ही कुमारगुप्त ने द्वन्द का निश्चय किया था। उसे सूर्यमणि से घृणा हो गई।

तब वह कुमारगुप्त के शयन-कत्त में गई। वह वहाँ नहीं था। शायद वह उद्यान में चला गया हा? वह उसे दूँइता हुई वहाँ भी गई। कुमारगुप्त उद्यान में भी नहां था। किर वह कहाँ होगा?

सहसा अम्बपाली पर एक सत्य प्रगट हो गया। वह स्तब्ध रह गई! क्या वह उसे छाड़ कर चला गया? क्या यह संभव है ? हाय नारी को प्रेम-लिप्सा! उसने प्रासाद भर में उसे खोज डाला। वह कहीं नहीं था। निश्चय हो कुनारगुप्त ने अम्बपाली का प्रासाद छोड़ दिया था। कब ? जब वह उसे विरति आर वासना में फँसा समक कर कोध, परन्तु साथ हो व्यंग, से विवित्त हो रहा थो।

मनुष्य के हृदय को किसने, कब समका है ? उसको चेष्टाओं स्रोर उसके प्रतिदिन के व्यवहारों के नाचे जा एक खंत:सिलला बहती है उसकी लहरें चए चए पर नए कौतुक दिखाती हैं। ऊपर धरातज पर उनका कोई भी चिन्ह नहीं होगा, भीतर की बात भगवान जाने !

तो क्या वह नगर में उसको खाज करे ? निश्वय ही वह राजगृह की आर गया होगा ? क्या वह उधर आहमी दौड़ाए ? "नहीं"
..... 'उसने गंभीरता से सोचा .... "सब व्यथे हैं .... वह कुछ भी नहीं करेगी।"

धीरे-धीरे उसने वैशाली के आमोद-प्रमाह में भाग लेना छोड़ दिया। वह एक प्रकार से एकान्त में रहने लगी। कभी सूर्यमणि उसके पास आ जाता, कभी हेमांक, परन्तु वह स्वयम् बाहर नहीं जातो। उसने धर्म-पुस्तकों का अध्ययन प्रारम्भ किया। इससे दिन कट जाता और उसे थोड़ो शांति मिनना। कुमारगुष्न के इस प्रकार लोप हो जाने से उसकी आत्मा में (या हृद्य में कहिए) एक महान् शून्य छोड़ दिया था। वह उसका स्थान शुष्क ज्ञान श्रीर तक से खरी है हुए संतोष से भरना चाहती, परन्तु यह असम्भव था। कभी-कभी वह बड़ी ज्याकुल हो उठती। प्रासाद, एश्वर्य श्रीर स्वयम् उसका ज्यक्तित्व उसे काटने लगता। उसकी प्रवृक्ति धीरे-धीरे विराग की श्रीर जाने लगी।

वैशाली में अब अधिक शांति थी। वर्षा हुई, जनता को अन्न मिला; और नगर-भंडार फिर एक बार अन्न से पूर्ण हो गया।

एक दिन श्रम्बपाली को श्राचार्य प्रबुद्धकेतु का पत्र मिला। उसमें उन्होंने बुमारगुष्त की बुद्ध के धर्म में दीन्ना की बात लिखी थी। "श्रम्बपाली,"—पत्र में था।—"मेरी गणना के श्रनुसार तुम प्रधान थेरी होगी। इस महान् धर्म-परिवर्त्तन में तुम्हारा कार्य श्रपूर्व होगा। फिर वासना में विराग की श्रोर संक्रमण मानव-जीवन का सब से बड़ा सत्य है। जिन्होंने सममा है, वह इसे जानते हैं। जब ममय श्राया तो बुमारगुप्त ने इसे समम लिया। तुम्हारे लिये भी समय श्राने वाला है।"

श्रम्बपाली ने निश्चय किया, वह इस बूढ़े भिच्च की गणना को श्रम्भत्य करेगी। वह उससे मिलेगी नहीं, न वह कुमारगुप्त से ही भेंट करेगी।

दिन बीते, रातें बीतीं, पखवाड़े और मास। वैशाली बुद्ध के तीन प्रचार सूत्रों से गूँज रही थी। बुद्धं शरणं गच्छामि! धमं शरणं गच्छामि! संघ शरणं गच्छामि! श्रम्वपाली को ऐसा लगा कि यह धार्मिक बातावरण उसे ही घेर कर एक बड़े मंभावात के रूप में उमड़ रहा है। वह श्रधिक बल से उसका विरोध करने लगी। परन्तु उथों-उथों दिन बीतते गये, उसके हृदय में कुमारगुप्त से मिलने की चाह बद्ती गई श्रीर तर्क ने उसे धीरे-धीरे उस विरोध में कम ती श्र बना दिया।

एक दिन उसने निश्चय किया —वह कुमारगुप्त से भेंट करेगी। वह सूर्यमणि को अपने साथ ले जायगी।

उसने सूर्यमिण से कहा—"तुम्हें एक बार वैशाली के संघाराम में चलना होगा। मुफे आचार्य प्रबुद्धकेतु से मिलना है।"

सूर्यमणि ने आश्चर्य से उसे देखा।

श्रम्बपाली सुस्कराई! उसने कहा — "इसमें श्राश्चर्य की कोई बात नहीं है। सुमे त्राचार्य से एक विषय में परामशे लेना है।"

जब त्रम्बपाती का रथ संघाराम के द्वार पर पहुँचा तो उसे पता लगा कि त्राचार्य नगर गए हैं त्रीर उसे दुपहर तक उनकी प्रतीचा करनी होगी। वह सूर्यमणि के साथ भीतर गई। सहारें के लिये वह सूर्यमणि की बाहुक्रों पर भुकी हुई थी।

रांघ के प्रधान भवन के द्वार पर कुमारगुप्त भिन्नु वेष में खड़ा हुआ मुस्करा रहा था। सूर्यमिण को इस परिवत्तेन का कुछ भी झान न था। उसके हृदय को घक्का लगा। अम्बपाली संघ में क्यों आई है, यह उसने अपने ढंग पर जान लिया। अम्बपाली ने त्तण भर आँखें भर कर कुमारगुप्त को देखा। वह नये वेष में कैसा सुन्दर लग रहा था। फिर कुछ कुटिल मुस्कराहट से वह सूर्यमिण पर और अधिक सुक गई।

कुमारगुप्त ने कहा—''ऋाचार्य भवन में नहीं हैं। मैं देवी श्चम्बपाली का संघ में स्वागत करता हूँ।''

श्रम्बपाला ने मुस्करा कर कहा—''श्रम्बपाला संव में दीवित होने नहीं जा रही है।"

"परन्तु लज्ञ शुभ हैं"—कुमारगुप्त ने व्यंग किया। अम्ब-पाली बोली नहीं। वह ध्यान से कुमारगुप्त के मुँह को देख रही थी। कुमारगुप्त श्रीर सूर्यमणि भी चुप थे।

इस मान को कुमारगुष्त ने तोड़ा। उसने कहा — 'मेरे जोवन में यह एक महान् श्रवसर श्राया है, श्रम्बपाती! में ऐसा अनुभव कर रहा हूँ मुमे इस श्राश्रम से शांति मिली है।' श्रम्बपाली ने बात काटते हुए कहा—"शांति सृष्ट कल्पना है श्रद्धांड में श्रावर्तन-विवर्तन, उदय-श्रस्त, नाश श्रीर संघर्ष चलते रहते हैं। पिंड बनता है, पिंड बिगड़ता है! यह सृष्टि एक घोर संघर्ष-पूर्ण वातावरण में चक्कर लगा रही है। मैं भयंकर उत्पात देखती हूँ!"

उसने सूर्यमिण की श्रोर देखते हुए कहा—"प्रेम क्या है? संघर्ष ! इसमें तीव्र पिपासा रहती है, ज्वाला रहती है। कुमारगुप्त, प्रत्येक लपट में ज्वाला रहती है। परन्तु उसमें ही प्रकाश रहता है। प्रकाश पाने के लिए ज्वाला को भी सहना पड़ता है।"

"परन्तु ज्वाला पकड़ कर बैठे रहने से श्रीर उसी को सत्य मान लेने से प्रकाश की श्रीर श्राकष ए कम हो जाता है। जलना ही जीवन नहीं है।"

"जलना ही जीवन हैं!"—श्रम्बपाली ने कुछ उत्तेजित होते हुए कहा—"कल मैं तुमसे प्रेम करती थी। श्राज मैं सूर्यमणि से प्रेम करती हूँ! जीवन जलना चाहता है। शांति का नाम मरण है। मुमे शांति नहीं चाहिए!"

उसने मुस्करा कर सूर्यमणि को देखा।

कुमारगुप्त का उत्साह फीका पड़ गया। उसके हृदय में एक टीस उठी।

उसने कहा—"मुके हर्ष है कि तुम सूर्यमणि के द्वारा ज्योति आप्त कर रही हो।"

"श्रौर जीवन।"—श्रम्बपाली ने गंभीरता से कह कर सूर्य-मांग्र का हाथ दवाया।

तभी आचार्यं ने प्रवेश करते हुए कहा -- ''देवी अम्बपाली को असीचा करनी पड़ी!'

सभों ने उठकर उनका श्रमिवादन किया। सब बैठ गए। श्राचार्य ने कहा—"तुम्हें मेरा पत्र मिला?" श्रम्बपाती ने उत्तर दिया—"मैंने उसे पढ़ा है। श्रभी कुमार-गुप्त से मैं उसी विषय में बात कर रही थी। क्या जीवन का ध्येय इसी में है कि संघर्षों श्रीर उनकी उत्तेजनाश्रों से छुटकारा पाया जाय ?

संघर्ष तुम किसे कहती हो ?" श्राचार्य ने कहा—"क्या विराग-मय जीवन संघर्षों का जीवन नहीं है। 'उत्तिष्ठ, जाप्रत, प्राप्य, वरान्नवोधित'। बुद्ध का धर्म कर्म-शील है। वह किसी को भी श्रालसी नहीं बनाता। तथागत के जीवन को ही एक बार देखों श्रीर तुम्हें उनकी सफलता का रहस्य समक्त में श्रा जायगा। संघर्ष जीवन है। परन्तु संघर्ष क्या है? क्या श्रात्मा का संघर्ष, संघर्ष नहीं है श्रात्मा को ऊंचे उठने में क्या तत्त्वों से संघर्ष नहीं करना पड़ता। संघर्ष सत्य श्रवश्य है परन्तु वह निरन्तर श्रधिक ऊँचे स्तर में हो। राग श्रीर विराग दो इतनी विभिन्न प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। विरागी भी रागी होता है परन्तु उसका श्रनुराग एक की संकीणता से निकल कर विराट की विपुलता में बस जाता है।"

श्चम्बपाली मौन सुन रही थी।

श्राचार्य ने फिर कहा — "तुम्हें हमारे इस धर्म-अनुष्ठान में श्राचा है। बुद्ध का संदेश प्रत्येक मुक्तात्मा का संदेश है। अभी लाखों व्यक्ति इसके प्रचार में श्रात्मोत्सगं करेंगे। तुम उनमें महत्त्व-पूर्ण भाग लोगी। मिट्टी और कर्दम से अपर उठना, श्रंकुर का अपर, प्रकाश की श्रोर बढ़ना सत्य है। इससे विपरीत जो कुछ कहा जाय, उसमें तथ्य नहीं है। प्रेम, वासना, भोग, रोग, इच्छायें — ये सब चक्र के निचले भाग हैं। धीरे-धीरे चक्र अपर चढ़ता है, अपर चढ़ता है और वे प्रकाश में श्राकर ज्योति के स्पर्श से पुष्य-भावनाश्रों में परिवर्तित होते जाते हैं। सत्य को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक श्रोर देखने से वह काला लगेगा, क्योंकि इस पर श्रम्थकार के स्तर से देखा गया है। दूसरी श्रोर देखने पर वह स्वतःप्रकाशित, क्योंकि इसे ज्योति के भीतर से देखा गया है। तुम

अधंकार में से बुद्ध के धर्म के प्रकाश की आरे बढ़ रही हो, अम्बपाली।''

### बीसवाँ परिच्छेद

बुड्ढे ने सुना था कि उसकी पुत्रा और शिलाजी बौद्ध हो गये। उसने कहा—"यह छोकरे-छोकरियाँ गैरुए कपड़े पहन कर इधर-उधर घूमते हैं। वह ज्ञान का उपदेश देते फिरते हैं। न, न " इसारे समय में ऐसा नहीं था!"

उसने जमद्ग्गी से यह बात नहीं कही।

लड़की उसकी श्रापनी नहीं थी। न लड़का ही। उसकी पत्नी का कब देहांत हुआ, यह मगाशिरा को याद हा नहीं था। उसके बाद वह दस्यु बना, सैनिक बना और कम्मार। अब आपान की दुकान रक्खे था। जब वह कम्मार था, तब उसका एक मित्र अपनी एक कम्या और एक पुत्र छोड़ कर मर गया और उसने बड़े कब्द से उन्हें पाला। वेशाली वेभव और विलास की ओर अधिक-अधिक सुकती जाती थी और इसलिए आपान की दुकान में लाभ अधिक था। इसलिए इस पीड़ अवस्था में उसने यह दुकान खोली थी। वह स्वथम् मदिरापान नहीं करता था, यह नहीं कि उसने कभी पी ही न हो।

सुभागा को जब उसने दास-दािसयों के व्यापारियों के हाथ बेंच दिया तो उसे बड़ा दुख हुआ। उस दिन वह सुभागा की आवाज पर जग जाता तो उसका संघर्ष शीघ ही समाप्त हो जाता। सुभागा किसी प्रकार भाग आई थी। परन्तु वह जागा नहीं और अपने को दोषी समभता रहा। किर कदािचत् सुभागा ने भी उससे भेंट करने की बात नहीं सोची।

एक दिन वह प्रतिदिन की तरह मिदरा बेच रहा था कि वात छिड़ने पर एक प्रौढ़, पुराने मद्यपी ने कहा—''मग्गशिरा, श्ररे, तेरी वह तृद्धी जोगनी बनी घूम रही थी। सुना !'' बूढ़े ने आपान का पात्र हाथ से रख (द्या। उसका हाथ काँपने लगा था। तो वह भाग आई.....धन्य! उसने संतोष की एक साँस ली। एक पाप का बोक उसके उत्तर गया।

प्रौढ़ मुस्कराया। उसने कहा— "ये लड़की-लड़के बड़े चतुर हैं। ये इन भिन्खुओं का सत्यानाश कर देंगे। ये छिप-छिप कर प्रेम करते हैं श्रोर फिर भाग कर भिन्खु-भिन्खुनी वन जाते हैं।" उसने श्रपनी श्रावाज तेज की। "उसके साथ वह मालाकार भी था।—शिलाजी… "लड़का।"

''क्या वह भी .....'' बुड दे ने श्राश्चर्य से कहा।

"हाँ, दोनों नगर में भीख माँगते थे। दोनो ऋलग-अलग थे, परन्तु थे वे ही दोनों।"

उस दिन श्रापान बंद करके बूढ़े ने साचा—''यह बात मैं इस लौंडे से नहीं कहूँगा। फिर यह भी भाग गया तो!'' उसने एक बार संघाराम जाने की बात सोची। परन्तु वह किस मुँह से सुभागों के सामने जायगा।

कई सप्ताह बीत गये।

एक दिन वह हुन्छ। जिसका उसे डर था। वह जमदग्गी को घर से निकलने नहीं देता था। उसे दुकान पर बिठा रखता था। उसे भय था कि नगर में उसे उसकी बहन मिलेगी और वह फिर लौटेगा नहीं।

वह दुकान में लिए पान तैयार करने में लगा हुन्ना था। श्रपने काम में वह जमदग्गी को बिलकुल भूल गया श्रीर वह भाग निकला। कई दिन से वह बाहर नहीं गया था। बहन का दुख एक तरह से बह भूल गया था। परन्तु बुङ्ढे की क़ैद उसे श्रखर रही थी। उसने इस नियंत्रण का कुछ भी श्रथ नहीं समभ पड़ रहा था। परन्तु जब बुङ्ढा कहता—"लौटेगी, तेरी बहन लौटेगी", तो वह कहता— "भूठ बाबा, तुमने उसे बेंच दिया है। तुमने बहन को बेंचा है।" बुड्ढा उसकी चोर घूसा-डंडा दिखा कर उसे धमकाना चाहता 'परन्तु ढीठ बालक कहे जाता—''तुम भूठे हो, बाबा !''

तब वह शांत हो जाता। वह कहता—"यह जाने क्या? यह

श्रीर वह उसकी श्रीर देख कर मुस्कराता।

बालक और जोर से कहता—"तुमने उसे बेंच दिया है। परन्तु जब इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं उठता तो उसे बहन की याद नहीं आती।"

उस दिन वह बड़ी देर में आया। बूढ़ा उसकी प्रतीचा करते-करते थक गया था। आते ही उसने उसे मार दी। परन्तु उसे आश्चय हुआ। जब उसने देखा कि वह अब भी प्रसन्न है, उसने कहा— "बदमाश, और हँस!" और उसने एक चपत उसके मुँह पर लगाया।

जमद्ग्गी ने चिल्ला कर कहा—"तुमने उसे बेच दिया था। वह भाग आई है। आज वह मुफे मिली थी!'

बुद्धा उसकी श्रोर दौड़ा। बालक भाग गया। वह भागता चला गया—देर तक दौड़ कर बुद्धा लौट श्राया।

"मरने दो दोनों को !"—उसने क्रोध से कहा—"मैं श्रकेला, ही मरूँगा। मरने दो उन्हें!"

श्रीर वह उदास पड़ रहा। फिर उसने दुकान नहीं खोली। लड़का नहीं लौटा।

भौर वह जाने लगता।

"क्यों ? आपान क्यों बंद है ?" मग्गशिरा कहता— "यह म ठीक कहते हो। मेरी जैसी लाग किसी की भी नहीं होती। उसमें इतना खाद होता है, तभी तो। तुम तो मेरे ही यहाँ पीते थे। भीड़ लगी रहती थी।"

श्रीर फिर कुछ ही चर्णों बाद उसका उत्साह मंद हो जाता।

"मैं श्रव मुखी मरूँगा।" उसकी त्राँखों से करुणा बरसती। "मैं उन लींडे-लींडियों का मुँह न देखूँगा। मैंने उन्हें पाला, मैंने उन्हें बड़ा किया श्रीर वे निकल गये। तो जाएँ। मग्गशिरा प्रसन्न है!"

धीरे-धीरे उसके ये प्रसन्तता श्रौर विषाद के च्या समाप्त हो गये श्रौर उनके स्थान पर एक गहरी उदासीनता श्रा गई। चिन्ता से उसका शरीर घुलने लगा। वह क्या सोचता था? कुछ दिनों के बाद उसने देखा—वह बीमार हो गया है, उसका बैठना-उठना कठिन है श्रौर घर में कोई नहीं है। यदि उसे श्रम्तिम यात्रा के लिए तैयार होना है तो उसे किसी की सहायता नहीं है।

"बदमाश छोकरे !' उसने कहा —"तू भाग गया। ऋपनी बहन के साथ मर !''

### इक्कासवाँ परिच्छेद

हेमांक के प्रयोग चल रहे थे। वह कहता कि वह उनमें सफल हो रहा है। कुमारगुप्त के अम्बपाली के जीवन से हट जाने के बाद उसने अपना एकान्त तोड़ा। वह बहुधा अम्बपाली के यहाँ आता और उससे अपने प्रयोगों के विषय में बातें करता। अम्बपाली कुमार-गुप्त के चले जाने से उदास अवश्य हो रही थी परन्तु धीरे-धीरे उसने अपने को बदले हुए वातावरण के अनुकूल बना लिया।

एक दिन हेमांक ने कहा—"देवि श्रम्बपाली, मैं तुम्हें श्रपने प्रयोग दिखाना चाहता हूँ।" "क्यों १", श्रम्बपाली ने श्राश्चर्यजनक जिज्ञासा की "क्या तुमने कोई विशेष सफलता प्राप्त का है ?"

'श्राप देखिएगा !'' वह मुस्कराया ''क्या उसके लिए विशेष कहीं जाना होगा ?'' श्रम्बपाली ने उदासीनता से पूछा, ''मैं तो बहुत दिनों से बाहर नहीं गई।''

हेमांक हँस पड़ा। उसने कहा—''बता देने से विचित्रता समाप्त हो जायगी। त्राप को कष्ट करना होगा।''

श्रमर योवन और सौन्दर्य का श्रन्बेषक रासायनिक ! श्रम्बपाली खिल पड़ी।

उसने कहा — 'क्या तुम मुक्ते ही प्रयोग की वस्तु बनाश्रोगे ? बात क्या है ? मुक्ते तुम्हारी इन खाजां में अधिक श्रद्धा नहीं है।" हेमांक लजा गया।

उसने कहा—''एक दिन आपको भी प्रयोग बनना पड़ेगा। पग्नतु कल नहीं। वैशाली अम्बपालो का सदा अपने परिचित रूप में देखना पसंद करेगी……' ।''

उसने ध्यान से अम्बपाली को देखा।

उसके मुख पर हलकी, विषाद की कालिमा दौड़ गई। उसने कहा—'हेमांक, फल की पूर्णता पक कर गिर जाने में है। मनुष्य के लिए जो सत्य है, उससे आँखें मोड़ना या उसके लिए दुखी होना, यह होनों सदा ठीक नहीं। मैं धीरे-धीरे वैशाली से दूर होती जा रही हूँ। क्या तुम इसे नहीं देखते ?"

"जब वैशाली त्राप को दूर होने दे !" हेमांक ने मुस्करा कर उसकी त्रोर देखा ।

जब वह वैशाली की सर्व-श्रेष्ठ सुन्दरी को श्रपने साथ रथ पर बैठा कर श्रपने निवास को लिए जा रहा था, उसका हृदय उल्लास से भरा हुआ था।

श्चम्बपाली ने देखा—वैशाली में बौद्ध मत का प्रचार हो रहा है। परन्तु श्चब भी वैशाली के युवक उस पर मुग्ध थे। उसके राजमार्ग पर आत हा सब की आँखें उसकी आर लग गईं। उसके ऊपर पुष्प-मालाएं फेंकी गईं। जनता ने उसका अभिवादन किया।

हेमांक ने उसे अपनी प्रयोगशाला दिखाई। नगर के एक कोने में एक उद्यान और उससे सटा हुआ ईटों का बना हुआ एक सादा, परन्तु विशाल, घर ले कर वह रख रहा था। सारा घर बड़े-बड़े मटकों, भपकों, अम्लों, चारों और भाँति भाँति के रासायनिक यंत्रों से भरा पड़ा था। एक भपका आग पर चढ़ा था और उसमें से एक विचित्र प्रकार की दुर्गन्ध निकल रही थी।

उसने पूछा-"इसमें क्या ?"

"इसमें एक विशेष प्रकार का मद बन रहा है। उसके पीने से जीवन के नाशकारी तत्त्व धीरे-धीरे दूर हो जायँगे और उल्लास और स्फूर्ति मिलेंगे।"

एक दूसरी श्रोर एक बड़े-से पात्र में कोई वस्तु तेज आँच पर गरम हो रही थी।

श्रम्बपाली ने कहा—'यह तुम्हारे विचित्र प्रकार के यंत्र एक दिन वैशाली को श्रमर सौन्दर्य का बरदान देंगे। क्यों ?"

हेमांक ने गंभीरता से कहा—"परन्तु यदि उस समय तक वैशाली की सारी युवितयाँ भिद्धिणियाँ हो गई तो हेमांक के उस अविष्कार का क्या होगा ?"

अम्बपाली अष्टहास कर उठी। उसने कहा—"ठीक है, हेमांक, तुम्हारी यह चिन्ता ठीक है।"

फिर उसने गंभीर होकर कहा—''हाँ, ऋभी ऋषी नगरी बौद्ध हुई है। यदि तुमने प्रयोगों में शीघ्र ही सफलता नहीं प्राप्त की, तो इस गति से सारी वैशाली को बुद्ध की शरण में जाते देर नहीं लगेगी। भिच्चिष्याँ ऋमर यौवन की भिच्चा नहीं चाहेंगी।"

उसने हेमांक को देखा। वह अपने यंत्र ठीक कर रहाथा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा—"देवि श्रम्बपाली, जीवन इतना विचित्र है कि उसकी प्रधान नाड़ी पर हाथ धरना नितान्त श्रसम्भव है। यदि ठीक-ठीक खोज करके जीवन-तत्त्व को जान लिया तो फिर उसका द्वास रोक कर मरण का निवारण किया जा सकता है।"

"प्रत्येक संभव वस्तु उपयोगी नहीं होती। मनुष्य श्रौर लोक के जीवन के लिए बहुत से रहस्यों का श्राष्ट्रत रहना ही श्रच्छा है"— श्रम्बपाली मुस्कराई।

"मैं यह बात नहीं मानता।"

हेमांक की बात पर श्रम्बपाली ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह सोच रही थी। क्या ?

प्रयोग तैयार हो गया। एक बड़े प्याले में हेमांक ने पानी लिया। उसमें उसने एक मुरका हुन्ना फूल डाल दिया।

उसने अम्बपाली की ओर भुक कर कहा—''श्रव इसमें सौन्दर्य नहीं रहा। इसके प्रेमी अमर इसे छोड़ चुके हैं। यह फूल युवा रहने पर कितना सुन्दर रहा होगा! क्या देखना चाहती हैं, देवि ?"

उसने एक विचित्र बनावट की बोतल से किसी दुर्गन्धयुत द्रव की कुछ बूँ दे पानी में डाली श्रीर धीरे-धीरे फूल का रंग बदलने लगा। श्रम्बपाली ने श्राश्चर्य से देखा—वह फिर श्रपने पूर्ण-यौवन में खिल उठा था।

श्रम्बपाली उसे ध्यान से देख रही थी। हेमांक कह रहा था— 'जीवन के ह्वास को रोक कर सौन्दर्य को चिर बनाया जा सकता है।"

कुछ त्राग के बाद फूल में फिर परिवर्त्तन हुन्ना। धीरे-धीरे वह अपनी पुरानी त्रावस्था को लौट त्राया।

हेमांक ने कहा—''बस। हेमांक इतने ही च्राणों के लिए सफल हुआ है। परन्तु यह एक विचित्र अनुभव है। इस फूल के साथ जो हुआ है यह प्राणीमात्र के साथ—कुछ कठिनता से हो सकता है। कठिनता से इसलिए कि प्राणीमात्र इच्छा रखते हैं।'

सहसा श्रम्बपाली ने उसकी श्रोर मुद्दकर कहा — 'हेमांक, मैंने तुम्हारा प्रयोग देखा। पता नहीं, तुम्हारा यह प्रयोग पूर्णारूप से कब तक सफल हो। फिर भी यह मानवता के लिए श्रभिशाप ही रहेगा। छोड़ दो, हेमांक, इस मिध्या को श्रविर ही रहने दो। इसे नष्ट होकर पूर्णता प्राप्त कर लेने दो। देह श्रीर यह सौन्दर्य रित के बाद विरित श्रीर पूर्णत्याग के इसी विकास-मार्ग का मुँह जोहते हैं …… • क्या तुमने प्रम किया है ?"

हेमांक ने अट्टहास किया। उसकी मुद्रा में निश्चय आंगया।

''कहूँ कि हाँ" उसने कहा—''क्या यह प्रेम ही श्रमर सौन्दर्य श्रीर श्रविनश्वर जीवन देने वाला पारस नहीं है, क्या त्याग श्रीर विर्रात में कोई सौन्दर्य नहीं ? वैशाली को गणिका न श्रमर जीवन चाहती है, न सौन्दर्य।' श्रम्बपाली ने कहा।

वह उत्तेजित थी।

हेमांक की हँसी फीकी थी।

उसने स्त्रागे बढ़ कर श्रम्बपालो का हाथ चूमालिया। वह काँप गई।

उसने कहा—''देवि अम्बपाली, तुम हेमांक की हृदय की ज्वाला की देवी हा। वह इस प्रयोग की सफलता को तुम्हारे चरणों मंरख सके!"

अम्बपाली चुप थी।

हेमांक कह रहा था—''तुमने मेरे जीवन में एक बवंडर उठा दिया है। मैं एक जलते हुए ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा हूँ। क्या तुम सुनती हो १''

अम्बपाली अन्यमनस्क हा गई थी। वह उसके प्रश्न पर चौंकी। उसने गंभीर हो कर कहा—"क्या प्रत्येक के प्रेम के अभिशाप में जलना ही अम्बपाली के सौन्दर्भ की सार्थकता है ? क्या उसके लिए कल्याण का कोई मागे नहीं है ? क्या वह पुरुषों को हिट्ट से चकता नहीं जायगी ? हेमांक, तुम पागल हो। कुमारगुप्त ने तुम्हारे सम्बन्ध में जो बात वर्षों पहले कही थी, वह रालत नहीं थी।'

फिर उसने धीरे-धीरे कहा—"तुम पुरुष सब एक से हो-लम्पट! हेमांक, में पुरुषों से घृणा करती हूँ।"

श्रव हेमांक को श्रपनी दुवेलता का ज्ञान हुश्रा। उसने कहा— "न, न, मैं भूँठ कहता था, मैं तुम्हें घृणा करता हूँ।"

वह पीला पड़ गया।

श्रम्बपाली ने श्रष्टहास किया। श्रब वह कुछ स्वस्थ हो गई था। उसने कहा—"मैं तुमसे घृणा करती हूँ। तुम पहले पुरुष थे जिसने मुक्तसे घृणा दिलाई थी। मैं तुम्हें श्रनजाने ही प्रेम करने लगी थी। तुम्हारी श्रोर तुम्हारी घृणा ने मुक्ते श्राकर्षित किया। परन्तु श्रब जादू दूट गया है। श्रब तुम मुक्ते प्रेम करते हो। तुम छिपा नहीं सकते। तुम साधारण पुरुषों से कहीं भी ऊँचे नहीं, कुछ भी भिन्न नहीं। श्रम्बपाली तुमसे घृणा करती है।"

दोनों मौन रहे।

जब हेमांक अम्बपाली को उसके प्रासाद पर लौटा रहा था, तब तक वह भी स्वस्थ हो गया था। उसने घोड़ों को धीरे धीरे राज-पथ पर बढ़ाते हुए कहा—"तुमने ठीक कहा था, देवि! सब पुरुष एक-से होते हैं। में भी तुम्हारी श्रोर आकर्षित हुश्रा श्रोर मैंने श्रधिक-से-श्रधिक विचित्र बन कर तुम्हें श्रपनी श्रोर आकर्षित करना चाहा। तुम नारी हमें उच्छुंखल, पागल श्रोर कवि बना देती हो!"

वह उसकी श्रीर देख कर विचित्र ढंग से मुस्कराया। "मैं श्रमर सौन्दर्य श्रीर जीवन के रसायन में विश्वास करता हूँ। परन्तु इस खोज में मेरा स्वार्थ लगा हुआ था। तुमने मेरी आँख खोल दी है श्रीर मेरे जीवन की एक दुर्वलता दूर कर दी। अब मैं निःस्वार्थ भाव से......"

उसने अम्बपाली की श्रोर देखा। वे प्रासाद के सामने पहुँच गये थे। अम्बपाली उसकी बातों पर ध्यान न दे एक मिक्खु को देख रही थी जो राजपथ पर जा रहा था। यह कुमारगुप्त था। उसने उसे देख लिया था।

## बाइसवाँ परिच्छेद

इसके बाद श्रम्बपाली के जीवन ने एक नया पथ पकड़ा। बह फिर कुमारगुष्त से नहीं मिली। वह सोचती—न, मैं क्या किसी के जीवन की साथ नष्ट कर दूँ। जिस महान चक्र में भाग लेने की बात कुमारगुप्त कहा करता था, उसे सोच कर वह कहती—कदाचित् समय श्रा गया है। कुमारगुप्त ने उसका संकेत समम लिया है। क्या कुमारगुष्त का बौद्ध संघ में प्रवेश करना ही उसके मार्ग बदलने का संकेत नहीं है ? बहुत सोच विचार कर वह कहती—श्रभी समय श्राया नहीं है।

है मांक उस दिन के बाद से उसे नहीं मिला। एक दिन श्वम्ब-पाली बहुत उद्घिग्न थी। संध्या होने पर वह पर्यटन के लिये नगर के बाहर गई। जब वह लौट रही थी तो एक रथ उसके रथ के बराबर आकर रुक गया। उस पर हेमांक था।

उसने कहा—"श्रोहो ! तुम मिल गईं ! श्रच्छा हुआ। मैं आज वैशाली छोड़ रहा हूँ।"

"क्यों ?" श्रम्बपाली ने प्रश्न किया—"क्या कोई विशेष कारण है ?"

हेमांक मुस्कराया। उसने कहा—"कारण हो भी सकता है!" दोनों चुप रहे। कई रथ उनके बराबर से निकल गये। अम्बपाली ने मौन को तोड़ा। उसने कहा—"तो कहाँ जास्रोगे!

चम्पा ?"

"वहीं जा रहा हूँ। इसी रसायन में लग जाना है।"
अम्बपाली ने गंभीर हो कर कहा—"तुम सफल हो! परन्तु
हेनांक, विवाह करना और घर बसाना। जीवन के रथ के पहिये

बड़ी तेजी से चलते हैं। उसके पहले धुरे बहुत शीघ्र पिछड़ते जाते हैं। तुम मुभे श्रौर वैशाली को भूल जाश्रोगे ........."

उसने मुस्करा कर श्रभिवादन किया।

हेमांक ने थागें हाथ में ले लीं श्रीर हाथ श्रमिवादन के ढंग पर उठाए।

चलते हुए अम्बपाली ने पूछा—"क्या सूर्यमणि से मिल लिए हो?"

बढ़ते हुए हेमांक ने उँचे स्वर में कहा—''मैंने उसे कष्ट देना ठीक नहीं समका। वह कविता लिख रहा होगा या परिषद की बात सोचता होगा।"

गथ बढ़ा कर वह आगे बढ़ गया। प्रासाद में पहुँच कर श्रमब-पाली मुस्कराई। उसने कहा—''मैं दो मित्रों में फूट कराने की दोषी हूँ।''

धीरे-धीरे दिन बीत गये। राजगृह से समाचार आ रहेथे कि अजातशत्रु फिर प्रसेनजित पर आक्रमण कर रहा है। इधर अम्बपानी का जीवन इतना शुष्क और उदासान हो रहा था कि एक दिन उसने बाराणसी की यात्रा करने का विचार कर लिया। वह कुमारगुष्त से जितना दूर सम्भव हो सके, उतना दूर रहना चाहती थी।

उसने चन्द्रसेना को बुला कर कहा—"देखो, मैं विजय के साथ काशों जा रही हूँ।"

चन्द्रसेना ने श्राश्चयं से उसे देखा। श्रम्बपाली ने कहा—''यह भवन तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। तुम सूर्यमणि से सहायता ले सकती हो।"

वह मुस्कराई।

"मैं यहाँ से कोई वस्तु नहीं ले जाऊंगी। मेरे साथ कुछ बहु-मूल्य हीरे रहेंगे त्रीर कुछ धन रहेगा। उससे मैं वहाँ भली भाँति रह सकूँगी।" चन्द्रसेना ने पूछा - "देवी कब लौटैंगी ?"

"नहीं कह सकती।" कच्च के भीतर बढ़ते हुए अम्बपाली ने कहा—"लौटूँगी या नहीं!"

चन्द्रसेना ने और भी श्रधिक श्राश्चर्य से उसे मुड़ती हुई देखा। श्रम्बपाली के मुंह पर थकान और विषाद की छाया थी।

बाराग्यसी श्रव पहले-सी नगरी नहीं रह गई थी। यद्यपि वहाँ पर श्रव भी कर्मकांडी पंडित थे परन्तु बौद्ध-विहारों श्रीर संघारामों से नगर भरा था। बुद्ध ने श्रपना धर्म-चक्र-परिवर्त्तन इसी नगर से प्रारंभ किया था श्रीर वर्षी वहीं उनका केन्द्र रहा। इसकी श्रावश्यकता भी थी। काशी विद्या का केन्द्र भी था। उसी तरह वह यह्य-धम का केन्द्र भी था। एक बार इस स्थान पर नए मत की स्थापना हो जाने पर फिर उसकी सफलता में संदेह नहीं रह जाता।

श्रम्बपाली ने गंगा के तट पर एक भवन किराये पर लिया श्रीर सीधे-साधे ढंग से वहाँ रहने लगी। वह बहुधा बौद्ध-संघारामों में जाती श्रीर म्थविरों के उपदेश सुनर्ता।

उसके जीवन में शांति श्राई। उसने एक नए उल्लास का श्रनुभव किया।

परन्तु यह जीवन है। हमारे वर्त्तमान पर श्रतीत की मीन छाया प्रांत पल पड़ती रहती है। हम उसे स्वीकार नहीं करते। जब एक मनुष्य पुराने जीवन से सारा नाता तोड़ कर नए से संबंध स्थापित करने में लगा होता है तो श्रतीत के ये भूत श्रंधकार के गर्भ से निकल कर उसके सामने श्रा जाते हैं। उसकी शांति भंग होने लगती है।

एक भूत श्रम्बपाली के सामने भी श्राखड़ा हुश्रा। यह समर्थ सत्यकाम के रूप में था।

सत्यकाम भिज्ञ हो गया था। एक दिन अम्बपाली संघाराम के उपदेश सुन रही थी कि उसकी ्रिंट सामने के भिच्च पर पड़ी। वह एकटक उसे देख रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

अम्बपाली के विषय में काशी में चरचे होने लगे थे। उसके सौन्दर्य ने वहाँ भी लोगों को आकर्षित किया।

फिर आरचर्य की बात क्या थी ?

"यह तो समर्थ है"—ध्यान से उसे देखते हुए श्रम्बपाली श्रपने आप कह उठी।

उपदेश के बाद वह भिच्च उसके पास श्राया।

सने कहा—"तुम यहाँ ऋाई हो, यह मैंने पहले नहीं जाना था। क्या में तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हुँ ?"

श्चम्बपाली ने मुस्कराते हुए कहा—"तुम बिल्कुल बदल गए हो, समर्थ ! तुम्हें पहचानने में मुक्ते कठिनाई पड़ी। क्या तुम्हें शांति मिली ?"

सत्यकाम मुस्कराया।

जसने कहा—''बुद्ध का धर्म संघर्ष का संदेश देता है। श्रनवरत ज्याध्यात्मिक संघर्ष का नाम ही शांति है। यदि तुम निर्वाण की कहती हो तो मैंने उसे प्राप्त नहीं किया। मैं साधना कर रहा हूँ।"

श्चम्बपाली ने कहा-"तुम्हारी साधना सफल हो !"

इसके बाद वह उससे बहुधा मेंट करती और बुद्ध और संघ के विषय में कितनी ही बातें करती। उसे आश्चर्य होता कि वह उतना बदल कैसे गया। एक दिन उसने समर्थ से पूछा भी। उसने हँस कर बहा—"यहाँ खोई हुए वस्तु की चरचा चलाना ठीक नहीं। परन्तु इतना कह दूँ, तथागत के धमें में कोई गाँठ नहीं। वह सरल जीवन का उपदेश मात्र है। वासना और ऐश्वर्य जीवन की बीए। को बहुत ढीला छोड़ देते हैं; साधना और फुच्छ तप उसे बहुत कस देते हैं! बुद्ध का मध्य-प्रतिपदा ठीक मार्ग है।"

जिस व्यक्ति को श्रम्बपाली ने दुकरा दिया था, जिसका प्रेम

उसने स्वीकार नहीं किया था, उसी ने धीरे-धीरे उसे तथागत के धर्म के मूल तत्त्वों से परिचित कराया।

एक दिन समर्थ ने कहा—"श्रम्बपाली, वासनाएँ नष्ट नहीं होतीं, उन्हें हमें नए श्रीर श्रधिक ऊँचे स्तर पर उठा कर नया रूप देना होता है श्रीर तब वह बाधा न रह कर साधन बन जाती हैं।"

इसी तरह बाराणसी में अम्बपाली का जोवन नए सुधार-मार्ग पर म्बलता रहा, परन्तु फिर एक दिन ....।

एक दिन समर्थ ने उससे कहा—"कुमारगुष्त के चाट आई !" अम्बपाली चकराई!

उसने कहा— "श्रार्य कुमारगुष्त को क्या हुआ, समर्थ !" समथे सत्यकाम ने उसे बताया कि भिन्न कुमारगुष्त राजगृर पहुँच गया था। वहाँ कोशल की सेना द्वारा अजातशत्रु के पराजित हो जाने पर उसने फिर एक बार खड्ग उठाया और युद्ध में आहत हुआ।

''वह भिन्नु-धर्म से च्युत हुआ है'', उसने समाप्त करते हुए कहा। वह कुमारगुप्त और अम्बपालो के प्रेम की बात को जानता था। कुछ परिचय होने के कारण भी वह इस समाचार में तल्लीन हुआ था।

यह समाचार अम्बपाली के लिए दुखद था। उसने कहा — "अब वे कहाँ हैं, समय!" सत्यकाम ने उसे बताया कि वह राजगृह है। पराजित अजातशत्रु को प्रसेनजिन् की कन्या देवपालिता से विवाह करके ही छुट्टो मिली थी। इस प्रकार वर्षों से विरोधों दो राष्ट्र संबंध के सूत्र में बंध गए। वह वृद्ध प्रसेनजिन् की राजनीति की विजय थी।

अम्बपाली यह समाचार मिलने के बाद उदास रहने लगी। उसके मन में प्रतिपल यह जिज्ञासा होती— 'उन्होंने संघ क्यों छोड़ा? क्यों उन्होंने युद्ध में भाग लिया और अब वे कैसे हैं ?'' बीरे-धीरे यह प्रश्न अधिक महक्त-पूर्ण होते गए और एक दिन जब वह संघ में

समर्थ सत्यकाम से मिलां तो उसने एकदम रांजगृह जाने का विचार कर लिया।

राजगृह की सेनाएँ परास्त हो कर लौट रही थीं। उनके मुँह पर श्रांति श्रोर पराजय के चिन्ह थे। परन्तु इसके साथ ही विवाह के बाजे बज रहे थे श्रोर राजगृह की जनता नई महारानी का स्वागत कर रही थी।

# तेइसवाँ परिच्छेद

राजगृह से कुमारगुप्त के साथ श्रम्बपाली जब वैशाली लोटी, तब उसने एक निश्चय बना लिया था। श्रव वह भी संघ में दीचित होगी। इन दिनों वह कुमारगुप्त के बहुत समीप श्रा गई थी। राजगृह पहुँचते ही वह कुमारगुप्त के घर पहुँची श्रीर उसका सारा भार उसने उत्पर ले लिया। इस युद्ध में उसके पिता का देहान्त हा शुका था। श्रीर उसका भाई किशोरगुप्त उनका स्थानापन्न बना था।

उसकी सेवा-सुश्रुषा से शीघ्र ही कुमारगुष्त इस योग्य हो गया कि वह उसे वैशाली ला सके और जब वह इस योग्य हो गया तो वह उसे वैशाली ले आई।

कुमारगुप्त राजगृह प्रचार के लिए गया था। परन्तु परिस्थित के चक्र में पड़ कर उसकी चित्रय वृत्ति उत्तेजित हो गई! वह भिचु-धर्म को भूल गया। "गौतम का धर्म कायरता का आह्वान नहीं करता!" वह वहने लगा और फिर उसने युद्ध में भाग लिया। वैशाली में पहुँच कर अम्बपाली ने देखा कि उसके चारों और के संसार में परिवर्त्तन हों गया। एक परिवर्त्तन की और उसका ध्यान विशेष रूप से गया और वह ग्रकराई। वह परिवर्त्तन क्या था? सूर्यमिण ने उसकी आशा छोड़ दी थी। अब वह चन्द्रसेना से प्रेम कर रहा था। उसे अम्बपाली के द्वारा यह मालूम हो चुका था कि दासी नहीं थी। श्रौर फिर क्या उसका रूप ही उसके श्रिभजात्य का साची नहीं था ?

मनुष्य जीवित रहना चाहता है, यही नहीं वह यह अनुभव करना चाहता है कि वह जीवित है! अपने में केन्द्रित रह कर कोई यह अनुभव नहीं कर सकता कि वह जी रहा है। उसे ऐसे लोग चाहिए जिनके लिए वह जी रहा हो। यही जीवन की विचित्रता है! एक ओर यदि जीवन का स्परों कम हो चले तो अमोबा की तरह मनुष्य अपने हाथ दूसरी वस्तु के स्पर्श की चाह में आगे बढ़ाता है। अम्ब-पाली के चले जाने पर सूर्यमणि ने कुछ इमी प्रकार का अनुभव किया। उमने जीवन का स्पर्श पाने के लिये दूसरी ओर अपने हाथ बढ़ाए और चन्द्रसेना ने उन्हें पकड़ लिया।

"पीली, बेचारी लड़की!"—श्रम्बपाली ने कुछ उत्सुकता से सोचा—"उसे भी वेभव श्रीर प्रेम का अनुभव होना चाहिए।"

कुमार गुप्त ऋच्छा हो गया था। वह फिर शीघ्र ही संघ मे चला जाना चाहता था। जब वह रोग-शब्या पर पड़ा था, तब वह बहुधा चिल्लाने लगता। वह कहा करता—"न, न, में एक महान् परिवर्त्तन में भाग लेने के लिए पैदा हुआ हूँ। तुम मुफे पकड़ नहीं मकतीं। मैं बन्धनहारा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मेरी भाग्य की देवी वह उधर मुस्करा रही है। उस प्रकाश में में एक महान चक्र को चलता हुआ देख रहा हूँ। हम सब उस पर चढ़-उतर रहे हैं। मेरे साथ अम्ब-पाली है।"

श्रीर इसी प्रकार की कल्पना से थक कर उन्माद-प्रस्त बुमारगुप्र श्रचेत हो जाता।

श्रव वह श्रच्छा हो गया था श्रीर श्रम्बपाली के प्रांगण श्रीर उद्यान में दीख पड़ता। श्रम्बपाली ने उससे भिचुणी बनने की इच्छा प्रगट भी थी। इससे वह प्रसन्न था।

उसने कहा-"अम्बपाली मुमे तुम्हारा यह प्रासाद शीघ छो ६

रेना होगा। तुम मेरे कौशेय वस्न देखती हो। भिन्नु का श्रम्बपाली के भवन में रहना संघ के लिए श्रपमान-जनक हैं!"

श्रम्बपाली ने कहा — 'श्रीर जब श्रम्बपाली स्वयम् ही संघ की शरण में चली जाय ?"

"तब यहाँ यह वैभव दिखाई न पढ़ेगा, श्रंबिका', वह कहता, मैं इससे उकता गया हूँ। मुक्ते ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारा यह सारा वैभव वैशाली की नगरी के ऊपर भार है।

वह मुस्कराया। उसने कहा—"ब्रौर तुम्हारा रूप भी !" श्रम्बपाली मौन थी।

कुछ समय के बाद कुमारगुप्त ने कहा—"श्रम्बिका, वह युवक जिस पर मैंने उस दिन श्राघात किया बोद्ध हो गया है। वह लड़की भी भिक्खुनी बन गई है। उन्होंने मेरी श्राँखें खोल दी। उस दिन जब तुन्हारा यह प्रांगण भूखों से भर गया था……"

अम्बपाली ने कदाचित् निरुद्देश्य कहा -- "बड़ा भयानक अकाल था तब ! तुम्हें स्मरण है ?"

"हॉ, उस दिन तुम्हारा यह प्रांगण उन भूखों से भर गया था। यह श्रन्न चाहते थे। श्रन्न उन्हें कहाँ से भिलता। वैशाली के राज-पुरुषों ने उसे अपने प्रासादों में बंद कर रक्खा था। नगर के सार्वजनिक भांडार खाली हो गये थे। उसके बाद मैंने अपने काम का श्रनौचित्य देखा। उस दिन श्राचाये प्रबुद्ध केतु तथागत की बात कर रहे थे। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक दिन तथागत उपदेश करने जा रहे थे कि उनकी दृष्टि एक श्रोता पर पड़ी। वह पीला पड़ रहा था। कदाचित् उसने उस दिन भोजन नहीं किया था। तथागत ने कहा—"मित्रों, इस संसार में सब से श्रावश्यक वस्तु क्या है?"

लोग श्राश्चर्य में एक दूसरे को देखने लगे। एक ने कहा—"धर्म!" दूसरे ने कहा—"सत्य!" तीसरे ने कहा—"हमा !" चौथे ने कहा—"दया !" पांचवें ने कहा—"ज्ञान !"

तथागत मौन रहे! उन्होंने गम्भीरता स प्रश्न पर विचार किया। फिर उन्होंने कहा—"जानो कि सब से आवश्यक वस्तु भोजन है। राष्ट्र का सब से पहला कर्त्तव्य यही है कि उसके नागरिक भोजन पार्य।"

भीर उन्होंने उस भूखे व्यक्ति की श्रोर इंगित करके कहा— "यह व्यक्ति भूखा है। इसे भोजन कराश्रो।"

''उपदेश स्थिगित हो गया श्रीर उसने भोजन किया। तब तथागत ने उपदेश दिया कि जो भूखे को भोजन कराता है, वह धर्म के सब से बड़े पुरुष का भागी होता है। हम इन प्रासादों में वैभव की वस्तुएँ इकट्ठी करते हैं। ये सब कहाँ से त्राती हैं विश्वन्न में बदली जा सकती हैं। उसी को जनता की दृष्टि से खिपाने के लिए हमने इन चमकते हुए पदार्थों के रूप में बदल लिया है।''

उसके स्वर में उत्तेजना थी। श्रम्बपाली ने इसका श्रनुभव किया।

उसने कहा-"तुम श्रभी रोग-शय्या से उठे हो, कुमारगुप्त!"

कुमारगुप्त ने इसकी श्रोर ध्यान नहीं दिया। तसने कहा— "तुम्हें यह प्रासाद छोड़ देना होगा। श्रम्बपाली! यदि तुम मुफसे प्रेम करती हो तो तुम्हें वैभव श्रीर विलास के हिम-शिखर से नीचे उतर कर जनता के समतल पर श्राना पड़ेगा। तुम सुनती हो ।"

श्रम्बपाली ने कहा-"क्या ध्रम्बपाली पर विराग सध सकेगा ?"

"सकेंगा कैसे नहीं!" कुमारगुप्त ने उत्साह से कहा—"हमने जीवन के किन सुखों का उपभोग नहीं किया! क्या हम पंक में फंसे रहेंगे! क्या उत्पर का आलोक तुम्हें नहीं मिलेगा! यह शरीर और इसके सौन्दर्य के उपकरण नष्ट हो जायँगे। नहीं; कल ये शिथल हो जायँगे और तुम वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी (वह हंसा

कि वह जो कभी उसके सौन्दर्य की उष्णता का अनुभव करताथा, उपदेश दे रहाथा।)—''कल तुम उपेन्निता होगी!''

श्चम्बपाली ने देखा—उसकी श्चॉखों में सात्विक चमक है। सत्य ही जैसे वह महान् क्रान्ति में भाग लेकर गौरव का श्चनुभव कर रहा हो।

उसने कहा-"तुम ठीक कहते हो। मुम्मे बदलना होगा।"

कई दिन बाद एक दिन सूर्यमणि श्राया। श्रम्बपाली के श्रकस्मात् श्रा पहुँचने से उसे एकदम श्राश्चये हुश्रा। उसने उससे मिलना छोड़ दिया परन्तु वह इतना श्रागे बढ़ चुका था कि वह लौट कर श्रम्बपाली तक नहीं श्रा सकता था।

त्रम्बपाली ने कहा—"मैं परिषद के कार्यों में व्यस्त था। इसी से त्रा नहीं सका। क्या कोई ऋसुविधा हुइ ?"

श्चम्बपाली ने मुस्करा कर सिर हिलाया। "नहीं," उसने कहा, "धन्यवाद। मुक्ते कोई असुविधा नहीं हुई। क्या हेमांक का कोई पत्र श्चाया?"

"हाँ, वह इस समय ताम्निलिप्ति में है। क्यों है. यह मैं नहीं कह सकता। शायद उसे अजातशत्रु से चिढ़ है। इसी से उमने अंग छोड़ कर बंग की शरण ली है।"

श्रम्बयात्ती ने हंसते हुए कहा—''वहाँ उसे ऐसे तांत्रिक मिल जायँगे जो उसकी श्रमर सौन्दये श्रीर श्रनश्वर जीवन की खोज में सहायता देंगे।"

संध्या होने आ रही थी। अम्बपाली ने उससे कहा—"आर्य सूर्यमणि, सुमे संघाराम जा कर आचार्य प्रबुद्ध केतु से कुमारगुप्त के स्वास्थ्य का हाल-चाल कहना है! आप मेरे साथ चलेंगे या यहीं मेरी प्रतीज्ञा करेंगे। सुमे अधिक देर नहीं होगा।"

''जो आप कहें !" उसने श्रम्बपाली के ऊपर टाल दिया।

"तो आप यहीं रहिए ।" वह मुक्कराई। "चन्द्रसेना आप का अतिथ्य करेगी और "मनोरंजन।"

उसने कत्त की ओर जाते हुए आवाज दी— "चन्द्रसेना !" श्रीर कत्त के श्रन्दर उसका मंद हास्य गूंज गया।

कुमारगुप्त तब उद्यान में वायु-सेवन करने जा चुका था। जब वह बाहर निकल कर ब्राइ तो उसने दोनों को धीरे-धीरे बात करते देखा। उसे देख कर चन्द्रसेना ने उठ कर श्राभिवादन किया। उनकी स्रोर देख कर मुस्कराती हुई अम्बपाली अकोष्ठ श्रीर प्रांगण के पार हो गई। उसकी इस मुस्कान में न ईष्या थी, न देख!

### चौबीसवाँ परिच्छेद

बुद्ध इस बार फिर वैशाली आये और वे अम्बपाली के आमों वाले नगर के बाहर के आराम में ठहरे। अम्बपाली ने इसे सुना। तथागत ने उसके आराम को ही क्यों चुना? क्या इसमें भी अदृष्ट का हाथ नहीं है ? क्या वह यह समभे कि समय आ गया है ?

वह अपने को गौरवान्त्रित अनुभव करने लगी। वैशाली के इतने राजपुरुषों, श्रे िक्ठयों और स्वयम् सघाराम को छोड़ कर तथागत उसके आराम में ठहरे—यह क्या उसके गर्व की बात नहीं है! उसने निश्चय किया कि उनके पास जायगी और उन्हें अपने भवन में निमंत्रित करेगी। उसने सोचा—जो बुद्ध हो चुका, जो इतना महाप्राण है वह क्या उसे हेय, अञ्चत सममेगा? उस समदर्शी के लिए अम्ब-पाली न स्नी है, न पुरुष, न गिएका!

कल जब वह कुमारगुष्त को रथ में बिठा कर संघाराम छोड़ आई थी तो उसे या किसी को भी बुद्ध के आने का श्रमुमान ही नहीं था। सारा नगर एक नई हल-चल में जाग उठा। वैशाली के राज-पुरुषों की परिषद ने बुद्ध को निमंत्रित करने का विचार किया।

श्रम्बपाली बुद्ध को निमंत्रित करके लौट रही थी कि उसे रिलच्छित राजपुरुष श्रपने रथां को तेजी से बढ़ाते हुए श्राते दिखाई दिये। वह गर्व से भर गई। क्या आज वैशाली में उससे ऋधिक सौभाग्यशाली कोई है!

वे परिषद की श्रोर से बुद्ध को निमंत्रण देने जा रहे थे। उसने पहचाना—उसमें भीमसेन श्रोर सूर्यमण् भी हैं।

उसने गर्व से भर कर अपने रथ को उसके बीच में डाल दिया श्रीर उनके मुखों पर मुक्कराती हुई बढ़ने लगी।

एक राजपुत्र ने कहा—"क्या है, श्रम्बपाली! क्या तुम लिच्छिव राजपुरुषों की होड़ कर रही हो?"

वह मुस्कराया।

च्राण भर के लिए वह रुक गए। उन्होंने उसका श्रिभवादन किया।

श्रम्बपाली ने कहा—"लिच्छिव-राजकुमारों, मैं तथागत के पास से श्रा रही हूँ।"

"हम वहीं जा रहे हैं।" कई बोले।

अम्बपाली ने कहा—"मैंने उन्हें अपने घर निमंत्रित किया है!" सब स्तब्ध रह गए।

श्रम्बपाली मुस्कराने लगी।

यह मौन एक नवयुवक ने तोड़ा। उसने कहा--"क्या तथागत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ?"

श्रम्बपाली ने गर्व से फूल कर कहा—"तथागत कल श्रम्बपाली के भवन में भोजन करेंगे। राजपुरुषों, में तुम्हें भी इस श्रवसर पर निमंत्रण देती हूँ।"

तब वहाँ जाना व्यर्थ है-

श्चम्बपाली से उन्होंने कहा—''उसके लिए धन्यवाद! परन्तु क्या तुम यह त्रातिथ्य हमें नहीं दे सकतीं ?"

"नहीं !'

"किसी भी शर्त पर ?"

''नहीं !"

"एक लच्च मुद्रा?"

"नहीं!"

अम्बराली मुस्कराई । उसने उनकी श्रोर कटाच करते हुए कहा— "क्या श्रव भी विश्वास नहीं है !"

भीमसेन ने कहा—''वैशाली की नागरिक के नाते तुम्हें पहला आतिथ्य परिषद को देना चाहिए।''

श्रम्बपाली ने श्रपना रथ बढ़ा कर कहा—"राजपुरुषों, इतनी रुत्सुकता क्यों १ फिर भी, तुम उनसे वचन बदलने की कह सकते हो।"

श्रीर वह मुड़ कर उनकी श्रीर देखती हुई विजय श्रीर गर्व की एक किलकारी छोड़ कर श्रागे वढ़ गई।

श्राज की उसकी विजय प्रांत वर्ष के मधुपर्व की विजय से भिन्न थी। तब वह एक विलिसिनी की विजय थी। उसमें श्रातमा की हार थी। रूप की जय। ध्राज रूप ने श्रातमा के श्रागे हार मान ली। वह जैसे पृथ्वी से बहुत ऊँची उठ गई थी। श्रदृष्ट ने उसकी बुद्ध के मार्ग में ला कर डाल दिया था। वह रात श्रम्बपाली के काटे नहीं कटती थी। कब प्रातःकाल हो ? कब प्रभु श्राएं ? बुद्ध का व्यक्तित्व उसे छूग्या था!

दूसरे दिन बुद्ध श्राए। वैशाली की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी ने बहुत दूर श्रागें बढ़ कर उनके चरण पकड़े।

बुद्ध के पीछे श्राते हुए राजपुरुषों ने उसको सुनाते हुए श्रापस में कहा—"श्रम्बिका ने हमें हरा दिया!"

परन्तु श्रम्बपाली को यह सब सुनने का श्रवकाश कहाँ था ! वह बुद्ध को भोजन कराने में संलग्न हो गई।

प्रासाद राजपुरुषों श्रौर दर्शकों से भरा हुआ। था। भोजन के बाद अम्बपाली ने बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया। उसके मुख पर एक प्रकार की सात्विक दीप्ति थी।

उसने कहा—तथागत के पवित्र चरणों की रज लेकर मैं धन्य हो गई। मैं ऋपना ऋाराम बौद्ध-संघ श्रीर उसके प्रधान बुद्ध को देती हूँ! ऋार्य उसे स्वीकार करें—!"

उपस्थित सज्जनों ने हर्ष-ध्विन की।

बुद्ध मुस्कराए ! उन्होंने गंभीर स्वर से कहा— 'पुत्रा, मुक्ते तुम्हारा दान स्वीकार है !"

उनकी शांत सुद्रा श्रीर उनके श्रन्दर की प्रतिभा के स्पर्श पा श्रम्बपाली का हृदय नाच उठा।

संध्या हो रही थी कि ऋम्बपाली श्राराम का दान-पत्र श्रौर राजाज्ञा ले कर श्राराम पहुँची श्रौर उसने उन्हें बुद्ध के श्री-चरणों में रक्खा।

महात्मा बुद्ध सहसा किसी गहरे चिन्तन में लीन हो गए। जन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रख कर पूछा—"तुम क्या चाहती हो?"

''शांति !''

बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने कहा—''प्रत्येक व्यक्ति के पास त्राएगा, इसे शांति मिलेगी। परन्तु वह शांति चुम्बक की श्राग्नि की भाँति स्वयम् उसके भीतर से फूटेगी। उसका श्रेय उसे ही होगा।''

उन्होंने आनन्द को पुकारा—"आनन्द! तुम अम्बपाली को बुद्ध के धम से परिचित कराओ।"

उन्होंने कहा—"भिक्लुश्रों, तथागत के धर्म में कोई गाँठ तो है नहीं। वह सब का परिचित मार्ग है। उसे तुम्हारा हृद्य कहेगा, तुम्हारी संझा कहेगी, तुम सम्यक् झान से उसे जानोगे। तुम्हारा धर्म है कि तुम मेरे इस सरल जीवन के पथ का पता उन्हें दो जिन्हें इसकी आवश्यकता है।"

### पचीसवाँ परिच्छेद

धीरे-धीरे अम्बपाली संघ-श्रावकों और थेर-थेरियों में दिलचस्पी लेने लगी। उनके जीवन का हत्त जान कर उसका हृदय उल्लास और प्रेम से भर जाता। शुभा अब अपनी ज्योति-हीन आँखों को उसके मुँह पर डाल कर सरल गवे से कहती—''रूप और उसके द्वारा उत्पन्न उन्माद दुख के कारण हैं, पुत्री। तथागत की इस पुत्री ने इस बात को समक्त लिया हैं'—तो उसका मुख दोष्त हा उठता।

एक बार अम्बपाली ने पूछा—"माँ, क्या हुम्हें आँखों के गोलक निकालते हुए कष्ट नहीं हुआ ?"

शुभा हॅस पड़ी। उसने कहा — कष्ट क्यों होत् है। पुत्री, मन को इंद्रियों का विषय बनाना कष्ट है; इन्द्रियों के व्यवहार से मुक्ति पा जाना कष्ट नहीं है। उससे शांति श्रीर सुख की श्रवतारण होती है। " मैंने एक जीवन को ज्योति तो दिखाई! स्वयम् मेरी ज्योति बुक्त गई तो क्या ?"

वह कहती—''मुफे जीवन के उद्यान की चॉदनी से धुली हुई वह रात भूली नहीं है। संमार का मोहमय सौन्दय ! आ, मनुष्य को वह कैसे खींचता है ?''

वह चुप हो जाती-

श्रम्बपाली श्रानन्द से उपदेश लेती। जीवन, राग, विराग श्रौर तथागत के सम्बन्ध में बौद्ध थेर-थेरी परस्पर बातें करते तो वह भी उपस्थित रहती। धीरे-धीरे कुमारगुष्त का मोइ उसे कम होने लगा। श्रव वह वैशाली-संघ का एक प्रमुख भिक्खु था।

बुद्ध के साथ जो भिक्खु भिक्खुणियाँ आए थे उनमें एक भिक्खुणी के प्रति अम्बपाली अधिक आकर्षित हुई। आनन्द जब उसे उपदेश देते होते तो मौन, छाया की तरह एक विषएण मुख उनकी ओर फाँकता और थोड़ी देर बाद एक पीली युवती उनके चरणों में श्राकर बैठ जाती। जब तक श्रानन्द उपदेश देते, वह वहाँ बैठ कर उनके चरणां की श्रार देखती रहती।

उपदेश समाप्त होने पर त्रानन्द उसकी त्रार देख कर कहते — "प्रकृति, तुम समभ रही हो ?"

युवती की श्राँखें मुस्कराहट में खिल कर उनकी श्रोर उठ जातीं। वह कुछ भी उत्तर नहीं देती थी परन्तु उसका वह मौन श्रानन्द के श्रश्न का सब से बड़ा उत्तर हो जाता।

एक दिन श्रम्बपाली उसी तरह आनन्द का उपदेश सुन रही थी। प्रकृति पास बैठी थी। वह मौन थी। सहसा वह चिल्ला उठी— 4'न, न, माँ, रहने दो मंदार का फूल। रहने दो, माँ।"

श्रम्बपाली ने उसकी श्रार देखा। वह उत्तेजित थी। उसकी श्रांखें लाल हो रही थीं। वह चिल्ला रही थी—"में उन महाप्राण को देख रही हूँ। माँ, वे श्रा रहे हैं, वे श्रा रहे हैं, वे जो सूर्य-चन्द्र-तारों-गृह नज्जशों से भी दूर हैं, वे मुफ छुद्र के लिये श्रा रहे हैं, माँ। मेरे सिवा श्रीर किस की पूजा उन्हें चढ़ सकेशी? कौन उन्हें इतने ऊँचे श्रासन पर बिठाएगा? वे वेशाली के सिंहद्वार की श्रार बढ़ रहे हैं। वे वढ़ रहे हैं, वे श्रा रहे हैं —नदी पर नाव में मैं उन्हें देख रही हूँ।"

श्रानन्द ने उसे बाहुओं पर थाम लिया और वह उसी तरह विचित्त की श्रांखों से उसे देखता रही। जैसे वह एक श्रालौकिक स्वप्न देख कर सहसा पृथ्वी का श्रस्तित्व भूल गई हो।

थेर-थेरियों श्रोर भिक्खु-भिक्खुणियों ने उसे घेर लिया।

श्रम्बपाली को बड़ा श्राश्चये हुआ। एक थेरी ने कहा — प्रकृति को उन्माद का रोग है।"

श्रानन्द ने उसकी श्रोर देखा, फिर चिंतित भाव से सिर मुका कर श्रपनी बाहुश्रों पर पड़े मृत-प्राय मुख को। उन्होंने कहा— भिक्खुश्रों, जगह छोड़ दो!"

वह स्वयम् धीरे-धारे अपने कौशेय से उसके मुख पर हवा देने स्तो । श्रम्बपाली पानी के छींटे दे रही थी । कुछ चणों बाद प्रकृति ने आँखें खोलीं। उसने विश्वय से अपने चारों श्रोर देखा। उसने धोरे से कहा — "क्या मैंने दपेण तोड़ दिया है ? उनके स्पर्श से मैं अब चांडा लिना नहीं रही हूँ माँ, उन्होंने मुफ रज को पृथ्वों से उठा लिया और हृदय से लगाया है।" श्रोर वह फिर चीख पड़ी …… "रहने दे, रहने दे चाँडाजी, रहने दे मा! उनके तप को भंग मत कर। अरे, उनके मुँह की उड़ज नता नष्ट हो गई है श्रोर उम पर मर्मानक वेदना का छाया है। रहने दे, रहने रे, हत्यारिनी ।"

फिर वह पूर्णतया अचेत हा गई। धारे-धारे उपके मुख पर एक प्रशांत आभा मुक्कराने लगी।

•अम्बपाली ने श्रानन्द की श्रोर देखा। उनके मुख पर चिन्ता खेल रही था। चएए भर बाद उन्होंने मुस्करा कर कहा—"अम्बपालो, यह प्रकृति के विगत जावन का नाटक देव रहा हा। इपका पात्र मैं हूँ।"

श्रम्बपाला ने विस्मय से उन्हें देखा। श्रानन्द ने घोरे-घोरे कहा, जैसे वह श्राप हो उनके कंठ से फूट पड़ा हो — ''यह मुक्तसे प्रेम करती थी।''

फिर उन्होंने ऊचे स्वर में कहा — "त्रानन्द का सायना के पथ पर दृढ़ रखने वाले बुद्ध को जय हो! शांति, शांति, नमो: बुद्धाय:!"

श्रम्बपाली को प्रकृति का मुश्रुषा में छोड़ कर वह वहाँ से चले गए।

क्या उनके हृदय में संघर्ष हा रहा था ?

धीरे-धीरे प्रकृति जागी। उसकी त्राँखों में शांति थी। उसने त्रपने चारों त्रोर देख कर श्रम्बपाली को पाया। उठते हुए धीरे से उसने कहा—"क्या मैं सो गई थी?"

श्रम्बपाली को उस पर द्या श्राई। उसने कहा—"बहन! तुम उन्मादिनी की भाँति बक रही थी!"

"मैं एक भयंकर स्वप्न देख रही थीं," कह कर प्रकृति मुस्कराई। संघाराम में बाहर श्रमण गा रहे थे - बुद्धो सुसुद्धो करुण महाराणवो। योश्वन्त सुद्धव्ववर व्यान लोचनो।। लोकस्स पापूसिकलेस-घातको। बन्दामि बुद्धं श्रहमादरेण तं॥

सहसा कोलाहल मच गया। पास के गोशिर संघ में दीचा हो रही थी। हजार-हजार कंठ बाल रहे थे।

'धर्म शरणम् गच्छामि ।'

ंसंघं शरणम् गच्छामि।"

'बुद्धं शरगाम् गच्छामि।''

श्रम्बपाली श्रौर प्रकृति ने वहाँ पहुँच कर जो देखा उससे श्रम्ब-पाली विस्मित रह गई। दस्यु श्रेष्ठि नृसिंह सिर मुड़ाएँ, पीले वस्न पहरे बुद्ध के सामने खड़ा था।

उसके पीछे सारा आराम दस्युओं से भरा हुआ था। पब्बज्जा समाप्त हो चुकी थी। कुछ दस्युओं का उपसम्पदया संस्कार हो रहा था।

नृसिह ने बुद्ध के सम्मुख हाथ जोड़ कर कहा—''महाबोधिसत्व ने मुक्ते चरणों में स्वीकार किया है। मैं आज धन्य हूँ। मेरे पिछले जीवन की सारी कालिमा उनकी करुणा के जल से धुल गई है। अब मैं उज्ज्वल हो गया हूं। मेरे जीवन में एक काँटा खटकता रहा है। आज उसे भी दूर कर रहा हूँ।''

वह चुप हो गया। बुद्ध प्रशांत। वे मुस्कराए!

द्स्युश्रेष्ठि ने कहां—''मैंने आज वैशाली के आमात्य स्वण्सेन से चमा-प्रार्थना की है। मेरे हृदय में अब उनके प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहा। मैंने कोध और प्रतिहिंसा के द्वारा उनकी आत्मा का संहार करना चाहा था। अब बुद्ध की शिचा ने मुक्ते दूसरा मार्ग दिखा दिया है। आमात्य के प्रति मेरे हृदय में दया है। जिस कन्या से उन्होंने बलात्कार किया था उसके गभे से मैं उनका पुत्र हूँ।" वैशाली के जो राजपुरुष बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए इकट्टें थे, वे स्तब्ध रह गए।

दस्युश्रेष्ठ श्रौर उसके पीछे दस्युश्रों ने पुकारा— 'नमो बुद्धायः !''

श्रीर श्रमणों ने मंत्रोच्चार किया, "बुद्धो सुसुद्धो करुण महाराणवो......।"

नृसिंह श्रम्बपाला की श्रोर देख कर मुस्कराया। उसका रहस्य श्रब तक वही जानती थी। श्रब सारी वैशाली जान लेगी। उसने श्रपने जीवन में नया परिच्छेद खोला था, वह श्रनुभव कर रहा था।

### ञ्जबीसवाँ परिच्छेद

दूसरे दिन अम्बपाला भी संघ में दीत्तित हो गई। वह नृसिंह की दीन्ना से प्रभावित हुई था। ....... अब निश्चय ही मनय श्रा गया—उसने सोचा।

घर पर पहुँच कर उसने चन्द्रसेना को बुलाया। उसके हाथ में प्रासाद की कुंजियाँ देकर उसने कहा— "लो, यह श्रम्बपाली का उपहार है!"

वह चिकत हुई।

"इनमें आश्वयं की कोई बात नहीं है, चन्द्रसेना" उसने कहा - "यह प्रासाद और इसका वेभव अम्बपाली के काम का नहीं। जिन्होंने उसे अभी नहीं जाना है, उन्हें वह यह सौंपे जाती है।"

उसने सूर्यमाण को बुलाया। उसने कहा—"तुम चन्द्रसेना से प्रेम करते हो ?" वह मुस्कराई! सूर्यमाण चुप रहा। उसने कहा—"प्रेंम करना पाप नहीं है, यह चन्द्रसेना आज से अम्बपाली के बैभव की स्वामिनी है। उसके बुल और रूप की बात तुम जानते ही हो। अब वह मुक्त है। तुम उसे विवाह के सूत्र में बांध सकते हो!"

श्रीर दूसरे दिन सिर मुड़ाए, कौशेय वस्त्र धारण किये वह थेरियों श्रीर भिद्धिण्यों के साथ नगर के राजपथों पर चल रही थी। जनता की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। राजपुरुष उसे देखने श्राते श्रीर बुद्ध-श्रमण इसे उसके निश्चय पर बधाई देते। भिद्धणी श्रम्ब-पाली विलासिनी श्रम्बपाली से श्रिधिक सुन्दरी थी। श्रब उसका सौन्दर्य साधना की श्राग में तप कर निखरने लगा।

उस दिन नगर से लौट कर उसने कुमारगुष्त से कहा—"देखते हो, हम अनजान ही इस चक्र पर चढ़ गए। अब हम इससे उतर नहीं सकते!"

कुमारगुप्त ने उसकी ऋार प्रशंसा की दृष्टि से देखा।

शाक्यमुनि चातुर्मास्य समाप्त होते ही महलों के देश चले गए। इनके साथ आनन्द, प्रकृति, अप्रशावक और दुख थेरियों भी गई थीं!

उधर श्रजातशत्रु की श्रोर से वैशाली का भय दिन-दिन बढ़ता जाता था। श्रव मगध उसका संबंधी था। चम्पा को भी उसने विजित कर लिया था। रह गये थे केवल मल्ल और वृजि गणतंत्र। उनमें भी भीतर-भीतर असंतोष और गृहकलह के बीज बोये जा रहे थे। श्रवाल के बाद वैशाली की श्राथिक परिश्यित कुछ सुधर तो श्रवश्य गई थी परन्तु इस श्रवाल ने जनता के प्रत्येक वर्ग पर श्रपनी छाप छोड़ रवस्वी थी। राष्ट्र में पहली-जैसी चेतनता फर न श्राई!

वैशाली धीरे-धीरे बौद्ध नगरी हो गई। लोग एक नए धार्मिक हत्साह से भर गए। प्रत्येक पखवाड़े में जीवक के उद्यान में एक संगति बैटती और इनेक धार्मिक विषयों पर तथागत के विचारों का मनन होता। संगति की समाप्ति पर थेरियाँ भिक्त और शृद्धा के भजन गाती।

श्रम्बपाली संघ की एक महत्त्वपूर्ण सदस्या थी। प्रत्येक संगति के श्रवसर पर जब श्रावार्य उपदेश दे चुकते श्रीर थेरियों के भजन समाप्त हो जाते तो जनना उससे कुछ गाने की प्रार्थना करती। कितने ही प्रार्थना गान स्वयम् उसके रचे होते! लोग मत्र-मुग्ध हो कर सुनते।

श्राक्रमण के भय और नये धर्म की दी ज्ञा के उत्साह के बीच से वैशाली धीरे-धीरे वर्षों के चरण चिन्ह छाड़ता आगे बढ़ रही थी!

एक दिन सूर्यमणि विहार में अम्बपाली से मिला। उसने कहा— 'मुमे विश्वस्त सूत्र मे पता चला है कि परिषद के कुछ सदस्य अजात के सिहपदों से मेल रखते हैं। उन्हें न वैशाली की इष्ट-कामना है, न बज्जी-धम्म का विचार। परिस्थित अर्च्छा नहीं है। यदि राजगृह का आक्रमण हुआ तो गणतंत्र का भविष्य घोर अन्ध-कारमय होगा। ऐसी अवस्था में तुम हमें क्या करने की सलाह देती हो ?"

श्रम्बपाली मुस्कराई! उसने किञ्चित परिहास के ढंग पर कहा 'भिज्ञा-वृत्ति करने वाली श्रम्बपाली तुम्हारी राजनीति क्या सममे !'

सूयमणि ने गंभीर हो कर कहा—"यह इतनी उथली बात नहीं है, श्रम्बपाली। क्या तुम भिन्नु-भिन्नुणियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है तुम, जो कल तक वैशाली-राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति थे!"

वह चुप हो गया। इसस भर दोनों चुप रहे।

फिर श्रम्बपाली ने कहा—"तुम यह कह सकते हो कि इतने लोगों के धमें परिवत्तेन करने से राष्ट्र में दुबलता श्रा गई। यह संभव भी है। परन्तु भगवान् बुद्ध का निदान आत्मा के रोगां के लिये था, राष्ट्र के रोगों के लिए नहीं। क्या समय पड़ने पर भिन्न खड़ग धार्रण नहीं करेंगे ?"

सूर्यमणि के मुंह पर हास्य की रेखाएँ खुल पड़ीं।

उसने कहा—''मुमे विश्वास नहीं है। तथागत का धर्म मनुष्य के मूल में एकदम परिवर्त्तन कर दे, यह आवश्यक नहीं है। इसी अजातशत्रु की देखी। क्या वह बौद्ध नहीं है ? क्या प्रसेनजित और उसकी प्रजा बौद्ध नहीं थी ? और क्या भगवान् ने श्रहिंसा की सब से बड़ा तप नहीं माना है ? फिर एक बौद्ध-राष्ट्र का दूसरे बौद्ध-राष्ट्र के रक्तपात के लिये उतावला हो उठना कैसा ! परन्तु सामने जो है, उसी को लेकर चलो तो यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्र धीरे-धीरे केन्द्र-च्युत हो गया है। श्रव न निर्वाचन के समय वह उत्साह दीख पड़ता है, न विद्रोह के ही लच्चण हैं। राष्ट्र की श्रात्मा जैसे थक गई हो, सो गई हो। वैशाली के पहले के राजनेतिक उत्कर्ष का देखते हुए एक बड़ी विडंबना है!"

श्रम्बपाली सामने त्राकाश में उड़ती हुई बलाका देख रही थी। श्राषाढ़ के पहले मेघ उमड़-उमड़ कर दिशाओं का भर रहे थे श्रीर श्रालोक धीरे-धीरे मंद पड़ता जाता था।

उसने कहा—'मैंने नगर के बदले हुए जीवन को देखा है। यह ठीक है कि हम मगध के श्राक्रमण का प्रतिरोध नहीं कर सकेंगे!"

"तो हम क्या करें ?"

"परिषद् इस संबंध में क्या मत रखती है ?"

"मुक्ते परिषद के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं", सूर्यमणि ने कहा, "वहाँ ढोंगी, भीरु श्रीर संतोषी भरे पड़े हैं। तुम नो जानती हो। क श्रज्ञानी जनता का मत पा लेना कितना सरल है। जनता जिसे श्राज सिर पर मुकुट की तरह धारण करती है, कल उसे पैरों के नीचे कुशा की तरह रींद भी देती है। श्राज तो हमें कुचले जाने का कर है।"

श्रम्बपाली ने कहा—''हताश होने की कोई बात नहीं है, सूयं-मिणा। तुम शीघ्र ही मार्ग पा जाश्रोगे। मैं बुमारगुप्त श्रौर नृसिंह से इस विषय में परामशे कहँगी। वैशाली श्रव भी हमारी मानुभूमि है।" फिर उसने बात बदलते हुए कहा—"मैंने सुना है, चन्द्रसेना को शरीर-कष्ट है। तुम उसे लाए नहीं!"

वह मुस्कराई।

सूर्यमिण लजा गया। उसने स्वस्थ होते हुए कहा—"चन्द्रसेना जब अपयेगी ता अपने शरीर-कब्ट के कारण को सकाई दे लेगी। देवि, आपके कई गीत उसे याद हैं। वह उसे प्रिय हैं।"

"मेरे गीत !"— हलका अट्टहास करते हुए अम्बपाली ने कहा— "वह तथागत के चरणों में गिरी हुई मेरी पुष्पांजलियाँ हैं। क्या चन्द्रसेना उन्हें गाती है ?"

''हाँ'', संकोच, उत्साह श्रौर गवे के साथ सर्यमणि ने कहा श्रौर ''वह उन्हें गाती है। कल उसने श्रन्तरायण से एक नई वीणा ली है। कौशम्बी का एक वीगाकार श्राया हुआ है ……''

श्रम्बपाली ने बात काटते हुए कहा—''कौशम्बी वीगा-विद्या का केन्द्र है। मैंने एक बार महाराज उदयन की वीगा सुनी थी।''

''इसी वीणाकार ने उनकी प्रसिद्ध 'हस्तिकांतार वीणा' बनाई श्री', सूर्यमणि ने कहा। '''''चन्द्रसेना उस वीणा को आपके पास लाने को कहती थी।''

श्रंबपाली त्राण भर के लिये मिलन पड़ गई। फिर उसने मुस्क-राते हुए कहा—"चन्द्रसेना से कहना, वह कष्ट न करे। मैं शीघ ही वहाँ श्राऊँगी श्रीर तब मैं उसकी वीणा स्वीकार कर लूँगी।"

इतने में एक श्रमण-बालिका ने प्रवेश करते हुए कहा—''देवि, स्नान करेंगी ?''

श्चंबपाली ने उठते हुए कहा—"हाँ ता सूर्यमणि, मैं उस विषय में सोच कर कुछ स्थिर करूँगी। श्रभी श्राकाश डरावना हुआ जा रहा है। थोड़ी देर में बूँदें गिरने लगेंगी। क्या तुम लौट रहे हो ?"

"हाँ देवि", सूर्यमिणि ने कहा—"मुक्ते नगर की श्रोर चल पडना चाहिये!"

#### [ १३८ ]

उसने विहार के उस भाग की ऋोर इंगित किया जहाँ उसका रथ खड़ा था।

"जात्रो और चन्द्रसेना को मेरा आशीर्वाद कहा." अम्बपाला ने कहा। और कुमारगुष्त के साथ ही उसने कच्च छोड़ कर म्नानागार की राह ली।

दुपहरका समय था परन्तु घने, काले, जामुनी रंग के त्राषाढ़ के डमड़ते मेघों से प्रदोष जान पड़ता था।

# सत्ताइसवाँ परिच्छेद

वैशाली की स्वर्णकार-वीथी के एक आपण की बात है। हेमन्त का प्रभात था। सूर्य काकी ऊँचा चढ़ आया था। नगर

भर में चहल-पहल थी, विशेष कर वीथियों और अन्तरायण में। अनेक विदेशी और अन्य राष्ट्रों के ज्यापारी अपने विचित्र पहरावों से दृष्टि को हठात् आकर्षित कर लेते थे।

रत्नसेन ने अभी अपनी दुकान खोली थी कि एक व्यक्ति सोने का एक सन्दर कंकण लिए उसके पास आया।

"इणदान दोगे ?"

''क्या है ?"

''कंकण।''

"लाश्रो।"

रत्नसेन ने सोने को कसौटी पर घिम कर देखा। फिर उसने गुड़ाश्चों के स्तवकों से उसे तोला।

वेचने वाले व्यक्ति ने कहा—"मुक्ते एक सौ सुवर्ण चाहिये !" रह्नसेन ने उसे लौटाते हुए कहा—"इतना नहीं होगा !"

'तो कितना ?"

"मैं तुम्हें पचास मुद्राएँ दे सकूँगा।"

रत्नसेन ने कहा, "तुम्हें इरापरस्य लिख देना होगा। तुम जानते हो श्रमुसेट्टी इस विषय में बड़े कड़े हैं!"

"मैं इण्परण लिख दूंगा", उस व्यक्ति ने कहा, "परन्तु" कुछ श्राधिक दो।"

रत्नसेन ने कंकण को उँगलियों में घुमाते हुए कहा—"अभी सोने की दर इतनी नहीं आई। तुम जानते हो श्रकाल के समय……"

उस व्यक्ति ने बात काट कर कहा—''जो हो, मुक्ते तुम सत्तर सर्वर्ण दे सकोगे ?''

रत्नसेन ने थोड़ी देर सोचा। फिर उसने पनला भोजपत्र और लेखनी उसके सामने कर दिये।

वह व्यक्ति लिखने लगा।

सहसारत्नसेन ने पूछा—''तुम एक बार पहले भी आये थे— कई वर्षे पहले!'

उस व्यक्ति ने सिर ऊपर उठाए बिना कहा—'तब मै ताम्रपर्णी से लौटा था।"

"वह नो विचित्र ठान है।"

उस व्यक्ति ने उसी तरह लिखते हुए कहा— "विचित्र ठान है, सेट्ठ! वहाँ हम दारूरक के लिये ठहरते हैं। हम उसके अन्दर नहीं जाते। वहाँ यक्ख और रक्खस बसते है!"

"क्या तुमने स्वरण की लंका देखी है ?"

"नहीं", उसने इएपरएए उसके सामने करते हुए कहा, ''मैं वहाँ केवल एक बार गया हूँ। दूसरी बार हमारा पोत बह गया। लकार ठ्यर्थ हो गया। कूपक. योत्तानि और पदरानि निकल-निकल कर दूर बह जाने लगे। हमें अकाल-बात महासमुद्र में बहा कर ले गया… ...! हाँ तो. इसा दो!"

रत्नसेन ने मुद्राएं गिन कर उसके सामने रख दीं।

उसने उन्हें श्रपने उत्तरीय के श्रन्दर करते हुए कहा — "नाविक का जीवन बड़े संकट का है, सेट्ट!"

"तुम किसके पोत पर नाविक हो ?" महासेट्टि नागराज के पोत पर ।"

''श्रो, वह तो सुवर्ण-भूमि से व्यापार करते हैं।''

"हाँ", उस व्यक्ति ने चेलते हुए कहा, "उनके पास कई पोते हैं।" कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति दुकान पर आया।

रत्नसेन ने उसका श्रभिवादन किया। "क्या तुम श्रंतरायण से श्रा रहे हो ?", उसने पूछा।

"हाँ", दूसरे व्यक्ति ने कहा, 'क्या कोई इधर नहीं आया !" "नहीं !"

'सेंट्र इन्द्रसेन को आज बड़ी हानि हुई है। अब वह एक साधारण नागरिक रह गए हैं।"

"क्या ? सेट्ठ इन्द्रसेन !", आश्चये दिखाते हुए रत्नसेन ने पूछा, "क्या हुआ ?"

"उनके दो पात डूब गये हैं और आज उनका पासा ठीक नहीं पड़ा!" वह मुस्कराया। "उनके पर्य की दर इतनी गिर गई है कि नगर-सेट्ठी का उन्हें सावधान करना पड़ा था। अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ।"

. "यह द्यूत का फल है।"

"अन्तरायण में परण के दाम लगाना क्या चूत कमे है ?"

"और क्या ?", सेट रत्नसेन ने कहा— जो महासेट का चए। भर में कंगाल और भिन्नुक बना दे, वह वस्तु क्या होगी ?"

इसी समय राजमार्गे की श्रोर कुछ प्रामीण श्रपनी गाएँ ले जाते हुए दिखाई दिये। उनका एक ताता बँध गया था।

'यह इतने गोपालक नगर में कैसे आये ?''

'ये आज परिषद् के प्राम मंत्रा से मिलंगे। ( मुस्करा कर ) यह

ऐसे दिन हैं कि वैशाली में कोई प्रसन्न नहीं है। इन्हें परिषद के लगाए हुए प्रतिबंधों के प्रति कुछ कहना है।"

गोपालकों की वह विचित्र सेना समाप्त हुई।

उस व्यक्ति ने कहा—''श्राम-भोजकों का कोई नहीं मानता। श्रव सब सीघे परिषद के गने पड़ते हैं। श्रद्भुत समय हैं!''

स्रोर वह उठ कर जाने लगा।

रत्नसेन ने उसे रोक कर पूछा— 'एक बात बताश्रो। मंत्री स्वर्णसेन के पुत्र भीमसेन को सब सिहपदों से मिला ब तते हैं, क्या यह सत्य है ?'

"हा सकता है।" कंठ में ऋतिश्चयात्मक ध्वित लाकर दूसरे ने कहा—"में कह ही रहा हूँ, श्रद्भुत समय है। क्या नहीं हो सकता? समव है।"

तब वह चला गया।

उन दिना वैशाली की श्रवस्था के लिए यदि कोइ शब्द उपयुक्त था तो यही 'श्रद्भुत'। सारे नगर पर श्रातंक, श्रनिश्चय श्रौर श्रनुद्यम के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते थे।

एक ओर एक भीड़ लगी थी।

"तुम कौन हां ?" एक व्यक्ति ने एक से पूछा।

"मै मिगलद्धक हूँ।"

'यह समारं ह कैसा है ?'

'हमें त्राज मार की पूजा करनी है। इस पूजा के लिए हम नगर के धनवानों से दान ले रहे हैं। तुम कौन हो ?"

"नेसाद ।"

उसी समय कुन्त हाथ में लिये श्रीर तूर्य बजाते वैशाली के कुछ सेनिक धुड़सवार निकले। भीड़ स्थान-स्थान से छट गई। वे नगर के बाहर जा रहे थे।

''क्या युद्ध होगा ?" भीड़ में से एक ने कहा।

"शायद्।"

''क्या राजगृह से <sup>?</sup>'' ''हाँ !''

धीरे-धीरे बढ़ कर सैनिक राजमार्ग को पार कर गये। रत्नसेन ने अपने पड़ासी से पूछा — "यह जो आदमां अभी तुम से बात कर रहा था, वह कौन था ?"

''पाषण कोट्टक। यह नए विहार में काम कर रहा है।''

"कितने चित्रय भिन्नु हो गए हैं!" रत्नसेन ने कहा—"मैं समकता हूँ यही कारण है कि वैशाली इतनी हता । जान पड़ती है। सब नागरिक लड़ नहींस कते!"

उसके पड़ोसी ने कहा—''मैं यह ऊँची बातें नहीं जानता। हाँ, सोने का भाव बड़ा गिर रहा है श्रीर मुभे तो कल दिन भर इसी तरह बैठा रह जाना पड़ा।''

"भिन्नु नृसिंह ?"

किसी ने चिल्ला कर कहा।

नृसिंह बौद्ध-श्रमण के गेरुवे भेष में सिंघाटक पर खड़ा था। उसका दाहिना हाथ उठा था। वह कुछ कहना चाहता था।

उसे घेर कर धीरे-धीरे एक भीड़ इकड़ी हो गई।

चसने कहा—''वैशाली के नागरिकों, तुम राष्ट्र पर कब्ट देख रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि अजातरात्र शोघ हो वृजि-संघ पर आक्रमण कर रहा है। उसकी सेनाएँ तैयार हो रही हैं। तथागत को शरीर छोड़े आज तीन वर्ष हुए परन्तु मैं आज उनकी भविष्य में पैठ कर देख लेने वालो दृष्टि को समक कर आश्चर्य कर रहा हूँ। आज भी क्या राजगृह-मंत्री वषकार उन्हें वह उत्तर देगा जो उस दिन उसने दिया था? क्या वृजि लोग परिषदों में नियम से इकठ्ठे होते हैं? क्या वे एक साथ बैठते, एक साथ उद्यम करते, एक साथ वृजि-कार्यों को निवाहते और वृजि-धर्म, वृजि-चैत्य और अरहतों का आदर करते हैं? क्या अजात के गुप्तचरों ने हमारी शक्ति को तोड़ नहीं दिया है ? क्या हम अनीति-मार्ग में नहीं फँस गये हैं ? उत्तर दो !"

सब निस्तब्ध थे।

'ये संघ-राष्ट आज, नहीं कल, नष्ट होंगे। हमने असफलता और नाश का आहवान किया है। हममें फूट है, घृणा है, द्वेष है! क्या परिषद के हाथ हद हैं ?"

भीड़ में हलचल हुई।

एक नवयुवक ने बढ़ कर कहा—"परिषद दाषा नहीं है। युद्ध-जीवी वर्ग भित्नु बन गया है। आज वैशाली की रच्चा के लिए किसका खड्ग उठेगा।"

नृसिंह की भुजाएँ उत्तेजना से काँपने लगीं। उसने अपने प्रत्येक शब्द पर बल देकर कहा—"बुद्ध का धमें कायर नहीं है। तुम तथागत का अपमान करते हो।" वह उत्तेजित हो उठा, "हमारा मार्ग दूसरा है। वैशाला का परिषद शखां को हाथ में लेकर बढ़े, यह एक मार्ग है। उसका मार्ग है। भिद्ध शखां नहीं लेंगे परन्तु शत्रु का प्रतिरोध करेंगे। क्या तुम सममे ? तुम युवक हो न ?"

वह एक च्रा ठहरा।

"राजनीति श्रौर श्रहिंसा मेल नहीं खाते, तो युवकों को इसका भय क्यों हो ? क्या तुम यह समफते हा कि तथागत के इस पवित्र धर्म के पीछे, तुम श्रपनी नपुंसकता का श्रोट नहीं दे रहे हो ? युद्ध हो !"

भिचापात्र हाथ में लिए त्रीर-श्रीर भिचु उसी सिंघाटक पर त्रा गये। उनमें त्रम्बपाली भी थी।

नृसिंह ने कहा—"यह तुम्हारी अम्बपाली है। यह तुम युवकों से क्या चाहेगों ? क्या तुम वैशाली की रच्चा में प्राण् नहीं दोने !"

भीड़ ने ध्वनि की। "श्रम्बपाली की जय! देवि की जय।"

श्चमवपाली ने करबद्ध होकर उनके स्तेह-सत्कार को स्वीकार किया। नृसिंह ने श्वपना व्याख्यान रोक दिया। श्रम्बपाली ने किंचित ऊँचे स्वर में कहा — ''वैशाली के पुरुषों! यह युद्ध शीघ्र ही होगा। घटाएँ छा रही हैं। श्राज बरसों या कल। समय पड़ने पर हम भिच्च-भिच्चित्रायाँ श्रपना मार्ग स्थिर कर लेंगे। परन्तु तुम्हें तो युद्ध ही करना होगा। राजनीति में युद्ध, रक्त-पात श्रीर षड्यंत्र श्रावश्यक हैं। वे उसके विशिष्ट श्रंग हैं।''

वह चुप हो गई। जनता ने जोर से ध्वनि की। "युद्ध होगा। वैशाली के नागरिक प्राण देंगे!"

एक साथ अनेक हाथ ऊपर उठ गये। उनकी बर्धा मुहियाँ एक विलास और ऐश्वर्य से जीर्ण, गिरते हुए, राष्ट्र की अंतिम दृढ़ता की सूचना देकर गिर गई।

## ऋट्टाईसवाँ परिच्छेद

बूढ़ा मग्गशिरा धीरे धीरे शच्या से लग गया। वह ऋपने दुख को किसी दूसरे पर व्यक्त नहीं करता था; परन्तु भीतर-भीतर वह घुल रहा था। कितने दिनों वह ऋापान के सामने बैठा रहा। पाना-गार उसने बंद रक्खा।

'क्या तुम श्रब श्रापान नहीं खोलोगे ?", कोई पूछ बैठता।

बुड्ढा कहता — ''श्ररे, तुम चाहते हो मैं ही पाप कमाता रहूँ। जिसके बेटी-बेटे भिक्खु हो गये, वह क्या दाक्खा का क्रिय करेगा ?''

साथ ही व्याकुल कर देने वाली दुखी मुस्कान उसके मुख पर नाच पड़ती।

फिर उसने बाहर निकलना ही बिल्कुल छोड़ दिया। उसके स्वास्थ्य ने उसका साथ न दिया। वह धीरे-घीरे करण श्रीर दुर्बल हो गया।

शरद की चाँदनी रात थी जिसके प्रकाश में उसकी दरिद्र कुटिया का वैभव श्रीर भी नग्एय श्रीर त्याज्य हो जाता। मगगशिरा श्रर्छ- चेतन् श्रवस्था में पड़ा था। पड़ोस की एक बुढ़िया उसके लिए कुछ बना जाती। बढ़ी उसकी सेवा-पुत्रुषा करते। उनका घर जीएँ हो गया था। उसकी देख-रेख करने बाजा कोई नहीं था। उनके द्वार पर किवाड़ नहीं थे श्रीर कियो भी समय कोई उनमें युन कर श्रन्हर श्रा-जा सकता था।

उसे अपनी टूटी शय्या के पास कोई छाया दिखाई दी। उसने धीरे से करवट ली। वह क्या हो सकती थी। सुभागा!

हाँ, सुभागा थी !

"तुम यहाँ कैसे सुमागा!" उसने रोग से चीण स्वर में पूड़ा, "क्या तुम बुड्ढे को मरता देखने आई हो ?"

सुभागा वोली नहीं। उसने अपने कोशेय वहा के उत्रर पड़ा इसी रंग का लवादा उतार दिया। बुड्ढे के सिरहाने के पास बैठ कर उसने कहा — "बाबा, मैंने यह बड़ा अपराध किया है। क्या तुम सभा करोगे ?"

बूढ़ा चुप रहा।

लड़की ने फिर कहा—"कल मैं शिजाजी और जमदग्गी को लेकर आऊँगी। वे भी भिक्ख़ु हो गए हैं।"

बुड्ढे ने उसी चीण स्वर में कहा ( उसका स्वर त्रानन्दातिरेक से काँप रहा था )।

"तू आ गई सुभागा बेटी!"

उसने उसके सूखे बालों पर हाथ फेरा। "मैं भो कैसा पागल हूँ, बेटी", उमने कुछ मुस्कराते हुए कहा, "मैंने तुम पर राष किया। तुम लोग यहाँ से बड़ी दूर ता नहीं थे पर मैं गया नहीं!"

सुभागा ने लिजात होकर कहा—"और क्या में नहीं आ सकती थी, बाबा! "तुमने कुछ खाया या नहीं ?"

बुड्ढा मुस्कराया। उसने कहा—'तू केसी पाली है, बेटो। कल तो तून जायगी। तू शिलाजी को कह, यहाँ श्रा जायँ। जमदग्गी को बुला ला। फिर यहीं रह, बेटी।'

"तो तुमने कुछ खाया नहीं, बाबा ?"

"तू यहीं रह जा बेटी।"

"मैं यहीं रहूँगी", सुभागा ने कहा।

दूसरे दिन शिलाजी और जमदग्गी भी आ गये। बूढ़ा धीरे-धीरे स्वस्थ हो गया। अब वह बाहर के चबूतरे पर धूप में जा बैठता। वह कहता—"तुमने देखा है ? मेरी बेटी आ गई है।"

एक दिन लड़की ने आकर उससे कहा—"वाबा, हम संघाराम जा रहे हैं।"

बुट् हे ने ऐसी ऋाँखों से उसे देखा जो बता रही थीं कि वह उसे सममा नहीं।

"बात क्या है ?" उसने पूछा, "श्रव तू संघाराम क यों जा रही है !"

सुभागा ने कहा—''बौद्ध थेरी हूँ मैं, बाबा! तथागत ने यही उपदेश दिया है। जहाँ दुख है, क्लेश है, कष्ट है, वहाँ थेरी रहेगी। वह तथागत की पुत्री है। उनकी यही करुणा उसे पितृदाय में मिली है। अब मैं किसी दूसरे रोगी को दूँदूँगी।'

बुड्ढे ने हतप्रभ हो कर कहा—"यह तू क्या कहती है, मैं समभता नहीं। तू मुक्ते छोड़ कैसे जाबेगी।"

लड़की ने उसी शांत भाव से कहा—"बाबा, बुद्ध का धर्म किसी को निश्चित बैठने नहीं देता। मुभे जाना है।"

जब वह जाने लगी तो बुद्दा उनके आगे हो गया। उसने आँखों में ममता के आँसू भर कर कहा—"आरे, तुम लोग क्या कुद्र हे को निकम्मा सममते हो। मैं भी तुम्हारे साथ चल्ँगा। मैं यहाँ पढ़ा-पढ़ा क्या कहँ ?"

श्रीर फिर यह चारों संघाराम की श्रोर चले। बुद्दा लगातार बद्दबद्दाता हुआ जा रहा था, सुभागा चुप थी। शिलाजी जमदग्गी को तथागत के जीवन की कोई गाथा सुना रहा था। जब वह बिहार में पहुँचे उस समय भिन्नु और भिन्निश्याँ नगर के लिए निकल चुकी थीं। राजगृह की सेनाएँ वैशाली के लिए चल पढ़ी थीं और वैशाली एक बड़ी फौजी छावनी में बदल गई थी। नगर-द्वारों के पीछे काष्ठ और पकी इंटों के ढेर लगा कर उन्हें आक्रमण के लिए टढ़ किया जा रहा था। वैशालो की सेना में दस्यु, मिगलुष्धक, लोहकार और कितने ही नीच श्रेणों के पुरुष भरती किए जा रहे थे। गोपुरों के नीचे उत्सुक जनता इकड़ी हो जाती और न्न्या-न्न्या भर बाद पूछती—"क्या राजगृह के सेनिक पास आ रहे हैं?"

गोपुर के ऊपर से आवाज आती—''अभी नहीं। वैशाली की सेना से मार्ग में उनकी भेंट होगी। तुम लोग सेना में नाम क्यों नहीं लिखाते ?"

जनता की टुकिइयाँ वैशाली राष्ट्र की दूज के चाँद की पताका लिए इधर-उधर घूमती दिखाई देतीं। जनकों के चन्द्रवंश का यह चिन्ह अभी भी चला आता था। वे गातीं—"इस राष्ट्र ने हमें जन्म दिया है, इसने हमें खेल दिये, यौवन के स्वप्न दिये। हमारी भुजाएँ इसकी रचा करेंगी! हमारे लम्बे केश हमारे धनुषों की डोरी बनेंगे! वैशाली हमारी माता है, वैशाली के हम ऋणी हैं!"

वैशाली की सेनाएँ युद्ध के लिए बाहर चली गई थीं। नगर में सेना का एक छोटा-सा भाग रह गया था।

द्याचार्यं प्रबुद्धकेतु पिछले वर्ष कुशिनार चले गए थे। वहाँ तथागत के निवाण-प्राप्ति के चिन्ह-स्वरूप एक बड़ा स्तूप बन रहा था। एक विहार श्रीर संघाराम भी बन गया श्रीर श्राचार्य वहीं रह-कर उपदेश करते श्रीर स्तूप-निर्माण का काम देखते। वैशाली के संघ का काम कुमारगुप्त श्रीर नृसिंह को सौंप दिया गया था।

संघ में केवल कुमारगुप्त था। उसने मुस्कराते हुए उनका स्वागत किया।

"सुभागा," उसने कहा, "तुम बड़ी भली लड़की हो। श्रपने पिता को भी तुम संघ में खेंच लाई।"

सुभागा मुस्कराई। उसने कहा, "हम सब का श्रेय त्रापको है। त्राप न कहते तो मैं उधर जाने का साहस भी नहीं करती। मुमे फिर मोह की बेडियों में बँधने का डर था।"

कुमारगुप्त फिर अपने काम में लग गया। आचार्य प्रबुद्धकेतु ने तथागत के मुँह से सुने हुए कुछ उपदेश लिपि बद्ध किए थे और आजकल वह उन्हों की प्रतिलिपि कर रहा था।

शाम को जब श्रम्बपाली, नृिसंह श्रीर दूसरे भिन्नु लौटे तो उसने श्रपने भोजपत्र दठा कर एक श्रीर रख दिये।

"नगर का क्या हाल है ?' उसने पूछा 'लोगों में आतंक है ?"
नृसिंह ने कहा। 'वैशाली की सेना पहले मारचे पर हार गई है।
इससे आतंक बढ़ गया है। वैशाली की रत्ता बड़ी कठिन है।"

"समस्या बड़ी कठिन है," कुमारगुप्त जे गंभार होकर कहा, "हमें अपना मार्ग ढँढना है।"

"लोग भिक्खुओं को दोष दे रहे हैं"।

नृसिंह ने कहा, "वैशाली राष्ट्र को दुर्बेलता के लिए उत्तरदायी जैसे वे स्वयम कुछ भी नहीं।"

"वे पागल हैं!" कुमारगुप्त उत्तेजित हो गया। "स्वप्न, उन्माद श्रीर मिद्रा में डूबी हुई वैशाली कितने दिन नहीं लड़खड़ाती। स्वयम् लिच्छिवयों श्रीर विदेहों में फूट है। क्या इस समय वे संगठित होकर एक प्रचण्ड शत्र का सामना कर सर्केंगे! क्या यह सम्भव है ?"

''तुम क्या करने को कहते हो ?''

"श्रमी मैंने कुछ नहीं सोचा है। परन्तु केवल नागरिकों को संतुष्ट करने के लिये ही तो हम खड्ग नहीं उठा सकते। चाहे वे हमें कायर समभें!" कई दिन तक वैशाली की सेनायें राजगृह की सेनाओं का सामना करती रहीं। ये दिन वैशाली के लिये बड़े संकट के थे। सेनाओं के हारने के समाचार आते और जनता अधिक अधिक कुब्ध होकर भिक्खुओं को दोष देती।

श्रम्वपाली इन दिनों कुछ अस्वस्थ थी। उसे कुमारगुप्त की श्रोर से बड़ी चिन्ता थी। वह अपना अधिक समय श्राराम में विताता श्रीर जब वह भिक्खु मंडली में होता तो अधिक नहीं बोलता। श्रम्बपाली अपने पिछले अनुभव से जानती थी कि वह इस समय चंचल हो रहा है। अजातशत्रु की सेना के वैशाली पहुँचने पर वह न जाने क्या रास्ता पकड़े! वह उसके अंतद्वेन्द को स्पष्ट देख रही थी।

एक दिन वे सब संघाराम के बाहर एक विशाल वट-वृत्त के नीचे बैठे थे। तथागत के हाथ की लगी महाबाधि वृत्त की यह शाखा श्रब श्रपना विशाल छत्र उठाए एक महान् स्मृति-चिन्ह के रूप में खड़ी थी। हेमन्त की दोपहर थी।

श्वम्बपाली ने कहा—''कल तक मगध की सेना यहाँ आ जायगी। क्यों हम प्राचीरों के भीतर न चले जायें ? इससे जनता का आतंक कम हो जायगा।'

कुमारगुप्त के हाथ में वह प्रतिलिपि थी जो उसने आज ही समाप्त की थी। उसने कहा—"नृसिंह, मैं तुम्हारा यह ढंग ठीक नहीं समभता। तुमने जनता को हमारी त्रोर से इतना त्राश्वासन क्यों दे रक्खा है ? बोलो, भला हम दो-चार हजार भिन्नु-भिन्नुिणयाँ खड्ग लेकर सामने भी श्राये तो क्या कर सकते हैं ?"

नृसिंह ने कहा—"एक बार तो हम बैशाली श्रौर संघ की प्रतिष्ठा की रचा कर सकते हैं। तुम मेरे दस्युश्रों को नहीं जानते!"

"मैं जानता हूँ!" कुमारगुप्त ने उसी गंभीर स्वर में कहा,— 'परन्तु श्रव क्या हमें इन कौरोय वस्त्रों को पहरे खड्ग लेकर बढ़ना ठीक होगा!" ''तो उपाय क्या है।''

"इम वैशाली के सिंहद्वार के सामने रहें। ऋजात स्वयम् बौद्ध है। या तो वह हम निरस्तों को काट डाले या वैशाली छोड़ है।"

"यह संभव नहीं है," नृसिंह ने कहा,—"क्या तुम कहते हो इस प्रकार हम अजातरात्र का हृदय बदल देंगे ?"

"मुक्ते विश्वास है," कुमारगुप्त ने कहा,—"मनुष्य की श्रास्थि मण्जा के भीतर मैत्री भाव की प्रधानता है। इस श्रापने त्याग से अजात की सेना को निरस्न कर सकते हैं!"

''यह तुम्हारी कल्पना है'', अम्बपाली ने कहा।

इसी समय गोपुरों से तूय बज उठे। सिंहद्वार के ऊपर की बड़ी रण-दुंदभी पर चोट पड़ी और एक बड़ा, गंभीर, भयसूचक शब्द वैशाली और उसके बाहर भर गया।

"वैशाली आत्मरत्ता के लिए तैयार हो रही है", नृसिंह ने कहा—"मैं ऐसे समय खाली नहीं बैठ सकता। क्या हम प्राचीर के भीतर हो जाएँ?"

कुमारगुप्त ने कहा—''तुम मुक्ते यहीं छोड़ दो। मुक्ते न तुम से काम है, न वैशाली से, न श्रजातशत्रु से। यहाँ संघाराम में उसकी सेना कोई उपद्रव नहीं करेगी।'

नृसिंह ने उठते हुए कहा—"अम्बपाली, तुम यहीं कुमारगुप्त के पास रहना। मैं समभता हूँ मेरा नगर में रहना आवश्यक है। मैं जनता को यह नहीं समभने दूंगा कि बुद्ध के अनुयायी कायर हैं।" "क्या तुम सशस्त्र विरोध करोगे ?"

"हाँ" नृसिंह ने कहा—"राष्ट्र को स्वतंत्रता ठयिक के धम के ऊपर है। तथागत के धर्म का मैंने अपने ढंग पर समका है। जब सहस्रों प्राणियों के भाग्य का सम्बन्ध होता नृसिंह चुप नहीं बैठ सकता!"

वह उनसे बिदा लेकर संवाराम की आर चला गया।

एक अश्वारोही उनकी आर आता दिखाई दिया। वह सूर्यमणि था। उसने उनके पास पहुँच कर कहा—"क्या आपके संव के सदस्य नगर के बाहर रहेंगे!"

''हाँ,'' अम्बपाली ने कहा।

"परन्तु यह बात आपत्ति-जनक है। वैशाज्ञी के नागरिक के नाते राष्ट्र को आपकी रज्ञा की बात सोचनी है।"

'यहाँ संघ में कोई उपद्रव नहीं होगा। यह स्थान वैशाली से

अधिक निरायद है।" कुमारगुप्त ने कहा।

"अभो कुछ देर में सिंहद्वार बंद हो जायगा। हमें शीघता करनी है।" इसने अन्वराली को आर मुक्त कर विन्ता के स्वर में कहा—"वन्द्रसेना अपने वालक की रच्चा के लिए दुखी हो रही है।"

"तुम उसे संघ में भेज दो," श्रम्ब गालो ने कहा, - "यहाँ वह

श्रीर उसका बालक निरापद रहेंगे।"

"और राष्ट्र के और नागरिक क्या कहेंगे। यह संभव नहीं है, अम्बवाली। यह संभव है, इस युद्ध में मुक्ते प्राण देना हो। तब तुम और कुमारगुव चन्द्रसेना और उसके बालक को देखना।'' उसकी आँखों में एक आँसू भूल उठा। उसे छिपाने के लिए उसने अपने घोड़े को एकदम मोड़ दिया और तेज चाल से सिंहद्वार की और बढ़ गया।

कुमारगुप्त ने श्रम्बपालों से कहा—"वलो, संघ में वर्ले! यह जो व्यक्ति प्राचीर पर इधर-उबर दोइ रहा है, जिस के हाथ में राष्ट्र-पताका है, यह क्या नृसिंह है ?" "हाँ, उसी की रूप-रेखा है।" अम्बपाली ने चिन्ता के स्वर में कहा।

#### उनतीसवाँ परिच्छेद

इस दिन श्रीर रात भर श्राक्रमण का डर लगा रहा। दूसरे दिन राजगृह की विजयी सेना वैशाली की श्रीर बढ़ती हुई दिखाई दी। रात को पिछले पहर बीतने पर संघ में एक व्यक्ति। श्राया। इसने कहा— ''मैं सार्थवाह हूँ। हमारा सार्थनगर के पश्चिम की श्रीर शिवरों में पड़ा है।''

बुमारगुप्त ने पृछा- "आप लोग कहाँ से आ रहे हैं ?"

''मैं शाक्त से आता हूँ", उसने वहा, ''वैशाली के पश्चिमी द्वार पर मगध की सेना का आजमण होगा, यह जान पड़ता है। उधर अधिक सैनिक नहीं हैं। प्रधान सेना इधर नहीं आयेगी। क्या आप हमारे सार्थ को संघाराम में स्थान देंगे ?''

कुमारगुप्त सोच में पड़ गया।

"आपका सार्थवाह यहाँ ठहर सकता है,'' कुमारगुप्त ने चितित स्वर में वहा, 'यहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा।''

जब वह टयक्ति चला गया तो बुमारगुप्त अम्बपाली के पास गया। उसने उसके कत्त में मांवा। अम्बपाली की शय्या के पास दीपक जल रहा था और उसके उजाले में उसके मुख की चिन्ता की देखाएँ स्पष्ट हो जाती थीं। उस मुख में कितना गहरा आकर्षण है, यह बात आज क्रिर बुमारगुप्त ने खोज ली। च्रण भर खड़ा रह कर बह उसे देखता रहा। किर उसने दस्तक दी। अम्बपाली बड़ी रात गए सोई थी परंतु उसकी नींद बार-बार उचाट खा जाती थी। वह जाग गई।

उसने श्रलसाए हुए नेत्रों को मींजते हुए बाहर निकल कर कुमारगुप्त को देखा। । श्रपने होठों पर मंद मुस्कराहट लाते हुए उसने कहा—''क्यों ? क्या तुम रात भर जागते रहे हो ?''

कुमार गुप्त ने कहा—"श्रभी एक सार्थवाह श्राया था! साथ में व्यापारी होंगे। उन्हें संघ में शरण देना है। इस समय तुम्हें वैशाली जाना होगा। श्राक्रमण के डर से सिंहद्वार बंद है, श्रत: दूसरा व्यक्ति वहाँ जा न सकेगा। तुम्हें वहाँ यह कहना है कि सिंहद्वार पर श्राक-मण होने की इतनी श्राशंका नहीं है। श्रजात की सेना पश्चिमी द्वार पर इकट्टी हो रही है। तुम्हें सतक रहना चाहिए।"

श्रम्बपाली मौन रही। फिर उसने कहा— "तुम स्वयम् क्यों नही चले जाते। मुफे तुम्हारी श्रोर से भय है। तुम क्या करना चाहते हो ?"

कि द्भित मुस्करा कर कुमारगुप्त ने कहा—''तुम्हारी चिन्ता व्यर्थ है। मैं यहाँ संध-भवन में शाँति से रहूँगा। मेरा वहाँ रहना आवश्यक है!"

"क्या मैं लौट आ सकूँगी ?" अम्बपाली ने पूछा।

"यह मैं नहीं जानता," कुमारगुप्त ने कहा—"श्रजात की सेना श्रभी कहाँ है, यह मुक्ते पता नहीं। कौन कह सकता है कि वह सिंह- द्वार पर श्रायेगी या नहीं। वैशाली के नागरिक के नाते हमारा-तुम्हारा जो कर्त्तव्य है वह पूरा हो जायगा जब तुम वैशाली के भीतर यह संदेश पहुँचा दोगी।"

श्रम्बपाली उसके साथ संघ भवन से बाहर निकल श्राई। उसने उधर देखा—गोपुरों श्रीर सिंहद्वार के ऊपर बड़ी चहल-पहल है। उनका तेज प्रकाश श्रांखों में चकाचौंध पैदा करता है। कुमारगुप्त से विदा लेते हुए उसने कहा—"मेरा चित्त ठीक नहीं है, कुमारगुप्त। मैं शीन्न ही वहाँ से लौटूँगी। न जाने कौन मेरे भीतर बैठा कह रहा है,

चहाँ जाने में मंगल नहीं है। क्या तुम किसी दूसरे को नहीं भेज सकते ?"

"नहीं", कुमारगुप्त ने धीरे से कहा। श्रम्बपाली धीरे धीरे रात के पिछले पहर के धुँधले श्रम्थकार में दूब गई। कुमारगुप्त देर तक इसी श्रोर देखता रहा। फिर वह संघ भवन में लौट श्राया।

थोड़ी देर बाद रण-वाद्य बजने लगे। अजातशत्रु की सेना का एक अश्वारोही भाग वैशाली के सिंहद्वार की ओर बढ़ रहा था।

दिन चढ़ आया था। सिंहद्वार पर आक्रमण हो रहा था। गोपुरों से अश्वारोही सेना पर तीरों की भोषण वर्षा हो रही थी और कदा-चित इसी कारण मगध की सेना सिंहद्वार को तोड़ नहीं सकी थी। सिंहद्वार के सामने जो खाई थी उसे लकड़ी के लहों से उस स्थान पर पाट दिया गया था और बड़े-बड़े शहतीरों की चोटों से द्वार को निर्बल किया जा रहा था। वैशाली के मिगलुब्धक और नृसिंह के दस्यु अच्छे धनुर्विद सिद्ध हुए।

परन्तु धीरे-धीरे द्वार निवेल हो चला।

सहसा संघ भवन से निकल कर भिक्खुश्रों का एक बड़ा भुन्ड सिंहद्वार की श्रोर बढ़ता हुश्रा दिखाई दिया। कुमारगुष्त उसकी नेहत्व कर रहा था।

उन्होंने अपने को द्वार और मगध अश्वारोहियों के बाच में डाल दिया! उनके दोनो हाथ ऊपर उठे हुये थे।

श्चरवारोहियों के नायक ने श्चाकर कहा—"भिक्खुश्चों, यह क्या ? तुम क्या चाहते हो ?"

श्चांगे त्राकर कुमारगुष्त ने कहा—''हम युद्ध का विरोध करते हैं। हम तथागत के पुत्र हैं। तथागत के मैत्रा-संदेश के प्रचार के लिए हमें प्राण देने में भी कोई त्र्यापत्ति नहीं है।''

नायक ने कहा —''मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम सेनाध्यज्ञ किशोरगुप्त के भाई हो। राजगृह का तुम्हारे ऊपर ऋण है। क्या तुम इसे इसी तरह चुकाश्चोगे रियाला भित्तुश्चों का राजनीति में भाग लेना ठीक नहीं !"

ऊपर गोपुरों पर हलचल थी। वैशाली के कितने ही राजपुरुष वहाँ भा गये थे।

सिंहद्वार के ऊपर के गोपुर पर आकर नृसिंह ने जोर से कहा— "यह क्या बचपन करते हो, कुमारगुष्त? वैशाली की प्रजा अन्त समय तक अपनी आत्म-रचा करेगी। वह निरीह भिक्खुओं की हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं लेगी!"

सेनानायक ने उसकी श्रोर देख कर मुस्करा कर कहा — "यह लो, श्रव भिक्खु खड्ग लेकर युद्ध के लिए उतर श्राये हैं।"

नृसिंह ने फिर कहा—"यह तुम्हारा दुराप्रह-मात्र है कुमारगुप्त। इससे वैशाली के अनिष्ठ की संभावना है।"

कुमारगुप्त ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा,—
"भिक्खुओं, इस युद्ध की वृत्ति के विरुद्ध हमने यह निश्चय किया है
कि हम इस स्थान से हटेंगे नहीं। या तो राजगृह के सैनिक हमारी
हत्या करें या वैशाली छोड़ कर चले जाएँ। परतंत्रता-सा भयानक पाप
इस संसार में दूसरा नहीं है। मगध वैशाली को परतंत्र बना कर
उसकी श्रात्मा की हत्या कर रहा है। वैशाली श्रीर वृजि-संघं के
सहस्रों-सहस्रों प्राणियों के जीवन को हम ज्वाला में भुगसने के लिये
फेंका जाता नहीं देख सकते। भिजुओं, हम युद्ध के विश्व सत्यामह
कर रहे हैं। हमें तथागत के धर्म की नई ज्योति से श्रन्थकार का दाह
करना है।"

भिक्खुश्रों ने ध्वनि की। "तथागत की जय!"

सेनानायक ने श्रागे बढ़ कर कहा—''मुके सिंहद्वार पर श्राक-मण करने का श्रादेश है। भिक्खु हट जायें। राजगृह के सैनिक श्राहतों पर हाथ नहीं डालते परन्तु श्राहतां की श्राइ में युद्ध करना वैशाली की सेना के उत्पर लाच्छन लगा देगा।' ऊपर गोपुरों की श्रोर देख कर वह मुस्कराया। सहसा सिंहद्वार के बुर्ज के ऊपर श्रम्बपाली द्विस्वाई दी। उसने पुकारा—"भिक्खुओं!"

सभों ने उसकी श्रोर देखा।

उसके सौन्दर्य ने सब को मुग्ध कर दिया। अपने गेरुवे वस्न में दोपहर के प्रकाश में वह सचमुच शांति की देवी-सी लग रही थी।

उसने कहा— "भिक्खुओं, वैशाली की प्रजा युद्ध के लिए तैयार है। जहाँ तक संभव होगा, वह आत्म-रंचा करेगी। उसके साहस की परीचा है। फिर उसने अपने उत्तरदायित्व को समक्त लिया है। इस प्रकार प्राण देना ठीक नहीं है!"

इसी समय ऊपर के किसी गोपुर से फेंका हुआ एक तीर सेना-नायक के शिरस्त्राण में लगा और वह भींक में आकर गिरते-गिरते बचा।

उसने चिल्ला कर कहा—"भिक्खुओं, यहाँ से हट जाओ। मैं निरीहों की हत्या नहीं चाहता!"

कोई हटा नहीं। अम्बपाली गोपुर से नीचे उतर गई।

सेनानायक ने चिल्ला कर फिर कहा--"भिक्खुओं, सिंहद्वार का मार्ग छोड़ दो।"

श्रीर जब सब उसी तरह शांत रहे तो उसने श्राक्रमण की श्राज्ञा दी। सैंनिकों के घोड़े बढ़े श्रीर वे भिक्खुश्रों की उस भीड़ के पास जा कर रक गये।

सेनानायक चिल्लाया।

"श्राक्रमण करो!"

उसका स्वर गूँज गया।

एक घोड़े का धक्का खा कर कुमारगुप्त गिरते-गिरते बचा। उसने शीघ्र ही सँभल कर श्रपना स्थान ले लिया।

उत्पर से तीरों की बौछार छ।ई छौर कितने ही अश्वारोही घायल हो कर गिरे। कुमारगुप्त ने गोपुरों की ऋोर हाथ उठा कर कहा — "अभी युद्ध रोक दो। तुम वैशाली का अनिष्ठ कर रहे हो।"

परन्तु उसी समय अश्वारोहियों ने द्वार पर फिर आक्रमण किया और इस बार भिक्खुओं की दीवार उन्हें रोक न सकी। इस भीषण आक्रमण में भिक्खु कुचले जाने लगे।

नृसिंह का स्वर ऊँचा उठता हुआ सुनाई दिया। उसने वैशाली के सेनानायक को चिल्ला कर पुकारा —"रोक दो, रोक दो" — उसने चिल्ला कर कहा—"यह तुम भिक्खुओं की हत्या कराओंगे।"

सेनानायक मीमसेन ने जुब्ब हो कर कहा—"यह नहीं हो सकता। जब तक वैशाली में सामर्थ्य है, तब तक वह लड़ेगी। यों सिंहद्वार टूट जायगा।"

दोनों ओर से युद्ध चलता रहा।

नमी समय दूर से तूर्य बजते हुए ऋाये और एक दुकड़ी के साथ राजगृह का प्रधान सेनाध्यत्त युद्ध-ध्यत पर ऋा गया।

"युद्ध रोक दो," उसने कहा!

युद्ध रुक गया। उत्पर भी वाणां की वर्षा बंद हो गई।

सेनाध्यत्त किशोरगुप्त ने आगे बढ़ कर कहा—"हमने वैशाली पर विजय पाई है। परिचम के द्वार से हमारे आहमा नगर में पहुँच गए हैं। अब निरोह भिक्खुओं को हत्या करना ठाक नहीं है।"

भिक्खुत्रों को चिल्ला कर कहा-"तथागत की जय हो!"

किशोरगुप्त कुमारगुष्त के पास पहुँच गया था। वह घोड़े से उतर पड़ा। उसने बड़े भाई के पेर छुए। कुमारगुष्त के मुख पर भीषण अन्तर्वेदना की छाया थी।

उसने उसे आशीर्वाद दिया। पीछे मुद्द कर उसने भिक्खुओं से कहा—"भिक्खुओं, हमने अपने धमें का पालन किया। हमें यही संतोष है। हमें शांक है कि बौद्ध राष्ट्र इस प्रकार युद्ध करते हैं। इस जय-लिप्ता से तथागत के धमें की शक्ति चोण हो जायगी। क्या हम मैत्री भाव से नहीं रह सकते ?"

इसके पैर लड़खड़ा गए। किशोरगुप्त ने उसे बाहुओं में थाम लिया। कुमारगुप्त निढाल हो कर उस पर गिर पड़ा।

उसने कहा—''मेरी छाती में बाण लगा है। मैंने उसे निकाल कर फेंक तो दिया परन्तु मैं अब अधिक देर तक जीवित नहीं रहुँगा।''

उसने छाती से अपना हाथ हटाया। रक्त की धारा बह चली। मर्मातक वेदना से वह पीला पड़ा जा रहा था।

"मुमे संघाराम ले चलो", उसने कहा।

किशोरगुप्त रो पड़ा। उसने कहा — "भाई मुक्ते समा करना।
मैं ही तुम्हारी हत्या का कारण हूँ।"

कुमारगुप्त ने उस पर और भुकते हुए कहा—"यह क्या कहते हो, भाई। तुमने अपना कर्च ज्या निभाया। मेरे लिए यह जीवन-चक्र आज समाप्त हो गया था। इसका करण-कारण कोई भी नहीं है। तुम वैशाली के नागरिकों को कष्ट नहीं देना। कुमारगुप्त अपने जीवन के सब से सुन्दर दिनों में उनका अतिथि रहा है।" फिर उसने भिक्खुओं की और मुद्द कर कहा—"मुमे संघ-भवन ले चलो। जो भिक्खु आहत हुए हैं, उन्हें भी।"

किशोरगुप्त ने उसे भुजाश्रों में भर लिया श्रौर भिन्नुश्रों के पिछे-पीछे उसे उठाए हुए वह संघाराम की श्रोर चल पड़ा।

तब तक सिंहद्वार खुल चुका था। दोनों श्रोर के सैनिक हथि-यार डाले भिक्खुओं के पीछे चल रहे थे। सब के पीछे नृसिंह, उसके दस्यु श्रीर श्रंबपाली थी। वह नृसिंह का सहारा लिए चल रही थी।

संघाराम में ले जा कर कुमारगुप्त को उसके कक्त में लेटा दिया गया। वह अचेत हो गया था। रक्त वह जाने के कारण उसकी नाड़ी की गति भी बहुत जीण हो रही थी।

उसी समय किसी ने कहा—''महाराज श्रश्नातशत्रु इधर श्रा रहे हैं!' साथ ही कुमारगुप्त ने श्रांखें खोल कर श्रपने चारों श्रोर देखा। फिर उसने धीरे से किशोरगुप्त से कहा—''श्रम्बपाली कहाँ है ? उसे बुलाश्रो।''

### तीसवाँ परिच्छेद

श्रम्बपाली को कुमारगुप्त के श्रम्तिम शब्द श्रव भी याद थे। उसने कहा था—"छि:, तुम रोती हो श्रम्बपाली! बुद्ध के धर्म में मृत्यु, निराशा श्रीर श्रवसाद है ही नहीं। यह जो मैंने किया उसके लिए न मैं दोषी हूँ, न मुमे श्रेय मिलेगा। तथागत की इच्छा! मैं तथागत के धर्म को तुम्हारे हाथ में दिए जाता हूँ। तुम्हारे द्वारा यह सहस्रों दुखी प्राणियों को पहुँचेगा।"

श्रम्बपाली व्याकुल हो उठी।

कुमारगुष्त ने मुस्कराहट ला कर कहा— ''इसमें दुखी होने की बात नहीं है, र्श्वाम्बका! तुमने मेरे सारे जीवन का पथ प्रदर्शन किया है! तुमसे मिलने के बहुत वर्ष पहले गान्धार में मेरी तुमसे भेंट हो चुकी थी। तुम सदा से मेरी साथी रही हो, सदा मेरी साथी रहोगी। यह मृत्यु उन दो श्रात्माश्रों को, जो प्रेम श्रीर कर्त्तव्य के बंधन द्वारा मिल गई हैं, विलग नहीं कर सकती। देखो, दुखी न होना…"

एक वर्ष बाद जब संघ का काम फिर निश्चित गति से चलने लगा तो अम्बदाली ने एक दिन नृसिंह से कहा—"इस वैशाली से मेरे जीवन के कितने कुछ सुख-दुख लगे हैं। क्या हम इसे छोड़ कर और कहीं नहीं जा सकते ? इससे मुक्ते शांति मिलेगी। और यहाँ का प्रचार-कार्य भी समाप्त हो चुका है!"

''तो कहाँ चलें ?''

"जहाँ लोग तथागत के धमें से परिचित नहीं हों। किसी दूर के राष्ट्र में चलो!"

नृसिंह थोड़ी देर सोचते रहे। फिर चन्होंने कहा—"यह ठीक है। यहाँ का काम शिलाजी को सौंप दो। अब यह काम व्यवस्थित हो गया है। हमारे साथ कौन रहेंगे ?"

"तुम जिन्हें समभो", अम्बपाली ने अन्यमनस्क भाव से कहा, "भैरवी मेरे साथ चलने को कहती थी।"

नृसिंह गंभीर हो गया। उसने कहा, "हाँ, उसे ले चलो। उस युवक को मैंने उस दिन प्राण्या की थो, उस दिन वह न हाता तो मैं इस संसार से चला गया हाता। मेरे आगे बढ़ कर उसने छातो पर खड़्ग सहा!"

श्रम्बपाली ने कहा—''इस भेरवो का मैं जब देखा। हूँ तो मुक्ते श्रपना दुख भूल-सा जाता है। प्रचंड को मृत्यु ने इसे पागल बना दिया है! • तब हम तीन रहे ?''

नृसिंह ने कहा—''हमें कहाँ जाना है, यह तो कोई निश्वित है ही नहीं। फिर अपने साथ भोड़ लेकर क्या होगा। चला, किमो दूर प्रांत में चलें जहाँ तथागत के भक्त अब तक न पहुँचे हों। फिर दुख कहाँ नहीं है, क्लेश कहाँ नहीं है, कष्ट कहाँ नहीं है ? जहाँ ये हैं वही स्थान हमारा चेत्र है। फिर भी बैशाली का छोड़ देना ठीक हागा।''

श्रम्बपाली उदास हो रही थी। वह न जाने क्या साच रही थी। उसने धीरे से कहा—''हमें आर्य कुमारगुष्त के काम का पूरा करना है। मैं दुखी नहीं हूँगी। उनका ऐसा हा आदेश था। नृसिंह, मैं उन्हें अब भी अपने साथ देख रही हूँ। मैं उनका स्पर्श अनुभव करती हूँ।"

नृसिंह ने उसके कंघे पर घोरे हाथ र ∓ला। उसने कहा—"तुम दुखी हो रही हो, अमबपाला! धम के मार्ग में प्राण उत्सर्ग करनेवाले की मृत्यु नहीं होती। वह सीधा निर्वाण-पद पाता है। आये कुमार-गुप्त ने तथागत का लोक पाया है। आश्रा, हम उनके जावन से दीप्ति लें, उनके दिखाए मार्ग पर बढ़ें। श्रांति और अवसाद का मार्ग बौद्ध का मार्ग नहीं है।"

तभी भैरवी उनके पास आई। उसकी आँखें लाल हो रही थीं और उनमें ऐसा भाव भरा था जैसे वह इस लोक में हा ही नहीं। वह आकर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई।

अम्बपाली ने उसको भुजाओं में भर लिया। उसे उसी तरह अक्क में लिए उसके विखरे वालां पर हाथ फेरते हुए उसने कहा— "चलो, चलो भैरवी! हम दोनों दुखी हैं। हम यहाँ से दूर चलें जिससे यह दुख भूल जाये।''

भैरवी मुँह उठाए उसकी श्रोर एकटक देख रही थी, जैसे वह

यह सब कुछ समभती नहीं हो।

श्चम्बपाली ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा—''बेचारी लड़की समभ नहीं रही है।"

नृसिंह ने करुणा से उसकी ओर देखते हुए कहा—"देवि, बुद्ध का धर्म दीन-दुखियों-पापियों का धर्म है। तथागत के चरणों में विश्वास करो। वह हमें शांति देंगे।"

श्रम्बपाली उन्हें लेकर संघ की श्रोर बढ़ने लगी। जहाँ वह थे,

वहाँ धूष आ गई थी।

उसने कहा— "पहले हम कुशिनार चलें। आचार्य से मिल कर तब हम कहीं चल पड़ेंगे। हमें कुछ लेना तो नहीं है।"

दूसरे दिन अभी सूर्य अधिक अपर नहीं उठा था कि नृसिंह, अम्बपाली और भैरवी संघाराम के द्वार से निकलते हुए दिखाई दिये। उनके पीछे शिलाजी, सुभागा और कितनी ही थेर-थेरियाँ। नगर की जनता उनको बिदा देने के लिए रात के पिछले पहर से इकट्ठी हो रही थी। उसने हुई से चीत्कार किया—"देवि अम्बपाली की जय!"

श्चम्बपाली ने नतमस्तक होकर जनता के जय-नाद का स्वागत किया।

वे बोधि-वृत्त के नीचे जाकर रुके।

नृसिंह ने कहा—''तथागत के हाथ से लगी हुई यह शाखा आज कालान्तर में इस महान वट के रूप को प्राप्त हुई है। तथागत का धर्म इसी तरह अनेक शाखाओं में फैल कर प्राणी-मात्र के उत्पर छाया करेगा। हम इसे प्रणाम करें!'

सहस्रों सिर उस बोधि वृत्त के नीचे नत हो गए श्रीर जन-कंठ का जय-रव गूँज उठा। "तथागत की जय! महाबोधि-सत्य की जय! बोधि-वृक्त की जय!"

नृसिंह ने उपिश्यित जनता को उपदेश दिया। फिर भिन्न कों की ओर मुद कर उन्होंने कहा—"भिन्नु ओं, तथागत ने कहा है—चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहियात बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सानं। तथागत के पुत्रों, हम तथागत के इस आदेश का पालन करते हैं। कल तुम्हें हमारा अनुसरण करना होगा। तथागत के धर्म का उपदेश देते हुए हम देश-देशान्तर घूमेंगे। तथागत हमें मार्ग दिखाएँ। संघ की प्रतिष्ठा थेर-थेरियों के हाथ में है। बेशाली का भिन्नुसंघ तथागत के आदेशों पर दृद रहे।"

वे चलने लगे। जनता और भिक्खु भिक्खु णियाँ उनके पीछे, चलीं। नृसिंह ने मुड़ कर कहा — "भिक्खुओं को राजकीय समारोह के साथ बिदा होना शोभा नहीं देता। आप लौट जाएँ। आप सब का स्नेह हमारे साथ रहेगा।"

वह मुस्कराया।

धीरे-धोरे जनता पीछे छूट गई। भिक्खु संघ-भवन की श्रोर लौट रहे थे।

वे कुछ दूर श्रीर श्रागे बढ़ गए।

चनके पीछे एक रथ का शब्द हुआ। अन्वपाली ने मुड़ कर पीछे देखा। उसने कहा—"यह क्या सूर्यमणि हैं!"

"हाँ। आर्य सूर्यमणि और चन्द्रसेना', नृसिंह ने मुद्द कर उधर देखते हुए कहा।

वे सूर्यमणि श्रौर चन्द्रसेना ही थे। चन्द्रसेना की गोदी में उसका डेद वर्ष का बालक था।

उनके पास श्राकर सूर्यमणि ने रथ रोका। वे उत्रे।

चन्द्रसेना ने बालक को श्रम्बपाली की गोद में डाल दिया। वह

स्वयम् कुछ नहीं बोली। उसका कंठ भर रहा था। श्रम्बपाली ने बचे को चुमकार कर उसे फिर चन्द्रसेना को दे दिया।

मंद मंद मुस्कराते हुए उसने कहा—"एक दिन मैंने तुमसे ईब्बा की थी, चन्द्रसेना। आज फिर मैं तुमसे ईब्बा करती हूँ। सूर्यमिष् (वह सूर्यमिष्ण की श्रोर मुड़ी) इस बालक श्रीर चन्द्रसेना को प्यार से रखना।"

सूयेमणि की आँखें भीग रही थीं। उसने कहा—'यही चन्द्रसेना तो तुम्हारी स्मृति है, देवि! वैशाली की आँखों में इतने आँसू नहीं हैं कि वह तुम्हारे ऋण को चुकाए। अम्बपाली, मैं परतंत्र नगर का नागरिक हूँ। मुमे कितनी लज्जा है। मैं इन जंजीरों को नहीं तोड़ सका।' वह मुस्कराया ''देवि, तुमने मुमे इन कठिन जंजीरों में क्यों बाँघ दिया?'

उसने बालक श्रीर चन्द्रसेना की श्रोर देखा।

अम्बपाली ने बालक के गाल छूते हुए कहा—"यह बालक तुम्हारी कविता की तरह ही सुन्दर है। इसे आर्थ कु मारगुप्त की कथा बताना।"

ऐसा कहते हुए उसकी आँखें भर आईं।

नृसिंह ने उनसे विदा ती ! सूर्यमणि ने रथ से एक वीणा उतार कर उन्हें दी । उसने कहा—''यह चन्द्रसेना का उपहार है !'

चन्द्रसेना भैरवी की श्रोर देख रही थी जो कभी उसके बालक की श्रोर देखती थी, कभी दूर उगते सूर्य की श्रोर।

नृसिंह ने उन्हें प्रणाम करते हुए वीणा ले ली। उसने उसे कंछे पर रख लिया और फिर भैरवी का हाथ पकड़ कर कहा—''यह गूँगी क्या अब बोलेगी ? चलो अम्बपाली, हमारे सामने विशाल देत्र पड़ा है।''

चन्हें पीछे छोड़ कर ये तीनों आगे बढ़े।

आगो-आगो नृसिंह और भैरवी। नृसिंह के कंबे पर पाथेय की एक पोटली और वीला। वह भैरवी का हाथ पकड़े हुए चल रहा था। उसके पोछे अम्बपाली थी। उसके हाथ में तथागत के उपदेशों की वह पुस्तक थी जिसकी पांडु-लिपि कुमारगुप्त ने तैयार की थी। कुमारगुप्त का यही चिन्ह उनके साथ जा रहा था। वह बहुत धीरे-धीरे चल रही थी। जैसे वह किसी भार से दबी जाती हो।

. भैरवी बार-बार पीछे मुड़ कर सूर्यमिणि, चन्द्रसेना श्रीर बनके बालक को देखती जाती थी। वह रथ के पास खड़े हुए उन्हें देख रहे थे।

वैशाली धीरे-धीरे पीछे छूटी जा रही थी।